### **TIGHT BINDING BOOK**

UNIVERSAL LIBRARY OU\_178430

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

# साहित्य-सीकर

आचार्य पं० महाबीरपसाद जी द्विवेदी

आलोचना व निवन्ध लेखक

प्रकाशक तरुण-भारत-ग्रन्थावली दारागंत्र, प्रयाग

## निवेदन

भाषा उन्नत हो या अनुन्नत, यदि वह किसी सम्य श्रीर शिच्चित जन-मुदाय की भाषा है तो उसके साहित्य का समग्र ज्ञान सम्पादन कर लेना किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं। अपनी हिन्दी भाषा ही को लीजिये। यद्यपि उसका साहित्य अभी तक विशेष समृद्ध नहीं, तथापि कोई ब्राठ-नौ वर्ष से उसमें ग्रन्थ-रचना होती ब्रा रही है। त्र्याधनिक खोज से पता चला है कि चन्द-बरदायी ही हिन्दी का त्र्यादि-कवि नहीं | उसके पहले, ईसा की दसवीं शताब्दी में, जैन पिएडतों ने उस समय की हिन्दी में पुस्तक-प्रशायन का आरम्भ कर दिया था। इस दशा में ऋकेली हिन्दी ही के साहित्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना किसी एक ऋादमी के लिए प्रायः ऋसम्भव सा है। फिर यदि एक नहीं कई भाषात्रों के साहित्य की ज्ञानपाप्ति का दावा कोई करे तो उसका वह दावा कदापि साधारण नहीं माना जा सकता। इस पुस्तक में जो लेख संग्रहीत हैं उनमें हिन्दी के सिवा कई अन्य भाषात्रों के साहित्य सम्बन्धी विचारों की भी पट है। इससे यह न समफना चाहिये कि लेखक या संग्रहकार उन सभी साहित्यों का ज्ञाता है | उसने यदि दो बातें अपने ज्ञान के आधार पर लिखी हैं तो चार दूसरों के द्वारा वितरण किये गये ज्ञान के त्राधार पर । इसी से उसने इस साहित्य-लेख-संग्रह के नाम में सीकर-शब्द का प्रयोग किया है। सीकर कहते हैं छींटे को। श्चतएव साहित्य तथा उससे सम्बद्ध जिन श्चन्य विषयों की चर्चा उसने इस पुस्तक में की है उस चर्चा को पाठक, अपने-अपने विषयज्ञान की क्कींटें मात्र समझने की कपा करें।

शान-सागर की थाइ नहीं, उसकी इयत्ता नहीं। श्रल्पश मनुष्य श्रपने श्राप बहुत ही थोड़ी शान-प्राप्ति कर सकता है। शान की श्रिधि-काश प्राप्ति उसे श्रपने पूर्ववर्ती विद्वानों के द्वारा वितरित शान ही से होती है। इस दशा में जो लोग पूर्व संचित शान से लाभ उठाते हैं श्रौर उससे दूसरों को भी लाभान्वित करने की चेष्टा करते हैं उनका यह काय्य यदि स्तुत्य नहीं तो निन्द्य भी गहीं कहा जा सकता । श्रतएव इस पुस्तक में सिन्नविष्ट लेख लिखने में दूसरों के ज्ञान से लाभ उठाने के लिए इस निवेदन का कर्ता चुमा करने योग्य है !

इसमें जिन लेखों का समावेश है उन सबका कुछ न कुछ संबंध साहित्य से अवश्य है-वह साहित्य चाहे हिन्दी का हो, चाहे प्राकृत का, चाहे लौकिक या वैदिक संस्कृत का | कापी-राइट ऐक्ट एक ऐसा कानन है जिसका ज्ञान प्रत्येक पुस्तक-प्रकाशन ऋौर साहित्य सेवी लेखक को होना चाहिये। इस कानून पर भी दो लेख इस संग्रह में मिलेंगे। विदेशी विद्वान क्यों श्रीर कितना श्रम उठाकर संस्कृत भाषा सीखते हैं. इसका भी निदर्शन इस पुस्तक में किया गया है। इसके सिवा अन्य लेख भी इसमें ऐसे ही रक्खे गये हैं जो साहित्य- चेत्र की सीमा के सर्वया भीतर ही हैं। त्राशा है, साहित्य-सेवी त्रीर साहित्यप्रेमी सभी के मनोरंजन की कुछ न कुछ सामग्री उनसे मिलेगी। यदि उनसे किसी की हानवृद्धि अथवा मनोरंजन न भी हो, तो भी पाठकों के। उनसे इतना तो श्रवश्य ही मालूम हो सकेगा कि जिस समय वे लिखे गये थे उस समय हिन्दी में किस प्रकार के लेखों के प्रकाशन की आवश्यकता उसकी जाती थी तथा उस समय की स्थिति से आजकल की स्थित में कितना अन्तर हो गया है। सौमाग्य से, आगे, किसी समय यदि हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखने का उपक्रम हुआ तो इतिहास-लेखक को, साहित्य की सामयिक अवस्था की तुलना करने में. इस प्राक से थोड़ी-बहुत सहायता श्रवश्य ही मिलेगी । क्योंकि इसमें हर लेख के नीचे उसके लिखे जाने का समय दे दिया गया है।

इस संग्रह में कुछ लेख श्रौरों के भी हैं। पर श्रभिनात्मा समफें जाने के कारण उनके भी वे लेख इसमें रख दिये गये।

दौलतपुर (रायबरेली) रे १ जनवरी, १६२६

## विषय-सूची

| लेखाङ्क                          | लेख नाम                 | হ্ৰম্ভ           |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|
| १वंद .                           | •••                     | ٠ ا              |
| २—प्रांकृत भाषा .                |                         | १२               |
| ३ <b>—संस्कृत-साहि</b> त्य       | का महत्व                | १ <u>५</u>       |
| ४सर विलियम ज                     | न्स ने कैसे संस्कृत सी  | खी <b>३</b> ४    |
| ५—पुराने ऋँगरेज                  | थ्रधिकारियों के संस्कृत | पढ़ने का फल ४१   |
| ६योरप के विद्वान                 | ों के संस्कृत-लेख ऋौर   | देवनागरी लिपि ५० |
| ७ ऋँगरेजों का स                  | गहित्य-प्रेम            | ५८               |
| द—शब्दार्थ-विचार                 | •••                     | ६१               |
| ६—हिन्दी-श∙दों के                | रूपान्तर                | 70(48            |
| १०—कापी रा <b>इ</b> ट <b>ऐ</b> व | च                       | 0                |
| ११नया कापी-राइः                  | ट ऐक्ट                  | 58_              |
| १२—पुस्तक-प्रकाशन                |                         | 90 🗐             |
| १३ —समाचार-पत्रों व              | न विराट्ररूप            | وع               |
| १४—सम्पादकीय योग                 | यता                     | १०२              |
| १५-सम्पादकों के ति               | तये स्कूल               | १०६              |
| १६ ग्रमेरिका के श्र              | स्रवार                  | 309              |
| १७चीन के त्राखना                 | ₹,                      | 389              |
| १८—िवलायत का ''                  | टाइम्स'' नामक प्रसिद्ध  | समाचार पत्र १२३  |
| १६खुदाबल्श-लाइ                   | बेरी                    | १३१              |
| २०मौलिकताकाः                     | मूल्य                   | १३४              |
| २१कवायद-परेड व                   | ी पुस्तकों में रोमन-लि  | पे १३७           |

## आलोचना व निवन्ध

# साहित्य-सीकर

#### १——ंतद

वेद शब्द "विद्" घातु से निकला है। इस घातु से जानने का श्रर्थ निकलता है। अतएव वेद वह धर्म-ग्रन्थ है जिसकी छुपा से शान की प्राप्ति होती है—जिससे सब तरह की ज्ञान की बातें जानी जाती हैं।

वेद पर सनातनधम्मविलम्बी हिन्दुश्रों का श्राटल विश्वास है। वेद हम लोगों का सब से श्रेष्ठ श्रीर सबसे पुराना ग्रन्थ है। वह इतना पुराना है कि किरिस्तानों का बाइबिल, मुसलमानों का कुरान, पारिस्यों को जेन्द-श्रावेस्ता श्रीर बौद्धों के त्रिपिटक श्रादि सारे धम्म-ग्रन्थ प्राचीनता में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसी से वेद को श्रान्याय धम्मविलम्बी विद्वान् भी श्रादर की हिष्ट से देखते हैं। जर्मनी में तो कुछ विद्वानों ने केवल वेद-विषयक साहित्य के परिशीलन में श्राप्ती सारी उम्र खर्च कर दी है। वेद यद्यपि एकमात्र हमारे पूर्वजों की सम्पत्ति हैं, तथापि कोई ५०-६० वर्षों से उसकी चर्चा इस देश की श्राप्ता पश्चिमी देशों ही में श्राधिक है। हाँ, श्रव कुछ दिनों से यहाँ के भी कोई कोई विद्वान् वैदिक साहित्य के श्रध्ययन, श्रध्यापन, समालोचन श्रीर प्रकाशन में दत्तिचत्त हुए हैं।

मुसल्मान उल्मा सममते हैं कि त्रिलोक का ज्ञान उनके इगन में भरा है। इससे सब लोगों को उसी का मनन श्रीर निदिध्यासन करना चाहिए । श्रौर किसी वर्म-पुस्तक के पढ़ने की जरूरत नहीं । जिस मसल्मान नरेश ने ऋलेग्जांडिया का विश्वविख्यात प्रतकालय जलाकर खाक कर दिया उसकी भी यही समक्त थी। इससे जब पुस्तकालय के श्रिधिकारी उससे प्स्तकालय छोड़ देने के लिए प्रार्थना करने गये तब, श्राप जानते हैं, उसने क्या उत्तर दिया ! उसने कहा कि पुस्तकालय में संग्रह किये गये लाखें। ग्रन्थों में ज्ञान-कथा है वह हमारे कुरान में है। सच्चे ज्ञान की कोई बात उससे नहीं छूटी। इसलिए इन इतने ग्रन्थों के संग्रह की कोई जरूरत नहीं ऋौर यदि इनकी कोई बात करान में नहीं है तो वह सच्चे ज्ञान की बोधक नहीं। श्रतएव इस तरह भी इन ग्रन्थों की कोई ज़रूरत नहीं। इन सब का काम अपनेले इमारे कुरान शरीफ से चल सकता है। सो इसी सच्चे ज्ञान की बदौलत इस देश के वेट प्रन्थों का एक बड़ा ऋंश नष्ट हो गया। वेदों की कितनी ही शाला सं अनुक्रमणिकार्ये और बाह्मण लोग हो गये। जब अयंग-रेजों को वट ग्रन्थों की चाह हुई तब उनका मिलना मुश्किल हो गया। जयपर पर मूसल्मान बादशाहो की दया-दृष्टि रही है। इससे वहाँ का वेद-ज्ञान-भएडार ''पलीता'' लगाने से बच गया।

१७७६ ईसवी में कर्नल पोलियर ने तत्कालीन जयपुर-नरेश से वेद चतुष्ट्य की नकल माँगी | उन्होंने इस बात को स्वीकार करके वेदों की नकल की जाने की आजा दे दो । एक वर्ष में नकल तैयार हुई । पर साइब लोग समसे थे कि वेदों का नाश हो चुका है । इससे उनके वेद होने में उन्हें विश्वास न हुआ । वे समसे थे कि बनावटी वेद हैं । इस कारण कर्नल पोलियर ने उस समय के प्रसिद्ध परिडत राजा आनन्द-राम को वह नकल दिखाई । उन्होंने उस प्रन्थ को यथार्थ वेद बतलाया । तब बह लन्दन के 'ब्रिटिश म्यूजियम'' नामक पुस्तकालय को भेजा गया। वहाँ उसकी छौर भी कितनी ही कापियाँ हुई ¡ इस प्रकार योरप में वेटों का प्रचार हुछा।

इसके पहले कोलबुक साहब ने भी वट-प्राप्ति की चेष्टा की थी; पर किसी दिल्लाणी पंडित ने स्तुतियों से पूर्ण एक ग्रन्थ उन्हें दे दिया ग्रीर कहा, यही वेद हैं। भला म्लेच्छों को कहीं दिल्लालय पंडित वेद दे सकते हैं ? ऐसा ही घोखा एक ग्रीर साहब को भी दिया गया था। मदरास के किसी शास्त्री ने सत्रहवीं शताब्दी में एक कृत्रिम यजुर्वेद की पुस्तक फादर राबर्ट डी नोविली नामक पादरी को देकर उससे बहुत सा रुपया एंट लिया। यह ग्रन्थ १७६१ ईसवी में पेरिस के प्रधान पुस्तकालय में पहुँचा। वहाँ पहले इसकी बड़ी कदर हुई। पर सारा मेद पीछे से खुल गया। ग्राब इस तरह की घोखेबाजी का कोई डर नहीं। ग्राब तो इक्ललंड, फांस ग्रीर जर्मनी में बड़े बड़े वेदक पंडित हैं। वेदों के सम्बन्ध में वे नई-नई बातें निकालते जाते हैं, नये नये ग्रन्थ ग्रीर टीका-टिप्पिएयाँ प्रकाशित करते जाते हैं। वेदाध्ययन में वे ग्राहित रुप रत रहते हैं। क्या ही उत्तम बात हो जो पंडित सत्यवत सामश्रमी की तरह इस देश के भी पंडित वैदिक ग्रन्थों के परिशीलन ग्रीर प्रकाशन में परिश्रम करें।

वंद को हिन्दूमात्र आदर की दृष्टि से देखते हैं, और देखना ही चाहिये। वेद हमारा अति प्राचीन धर्म-प्रनथ है। यथा-शास्त्र वंदगान सुन कर अपूर्व आनन्द होता है। वेदों की भाषा यद्यपि बहुत पुरानी, अतएव क्लिष्ठ है, तथापि उसका कोई-कोई आंश बहुत ही सरस है— देसे आंशों के पाठ से किवता-प्रेमी जनों को वही आनन्द मिलता है जो कालिदास औद भवभूति आदि के अन्थों से मिलता हैं। वेदों की 'त्रयी' संज्ञा है। त्रयी कहने से अनुक्, यज्ञ और साम, इन्हीं तीन

वेटों का ज्ञान होता है | श्रथर्ववेट एक प्रकार का परिशिष्ट है । ऋग्वेद में तीन ही वेटों का उल्लेख है | यथा—

> "त्रहे वुध्निय मन्त्र मे गोपाया यमृपयस्त्रयी वदा विदुः। ऋचो यजुँषि सामानि।"

मनुस्मृति में भी मनु ने "देदोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुःसामलच्चणम्" कह कर तीन ही वेदों का नाम लिया है | परन्तु पीछे चार वेद माने जाने लगे | श्रीमद्भागवत श्रीर विष्णुपुराण श्रादि पुराणों में तो सर्वत्र ही चार वेदों का उल्लेख है — लिखा है कि ब्रह्मा के एक-एक मुँह से एक-एक वेद निकला है ।

सनातनधम्मीयलम्बी हिन्दुश्रों का पका विश्वास है कि वद नित्य है। वे ईश्वर प्रणीत है। कपिल ने सांख्य दर्शन में ईश्वर की स्थिति में तो सन्देह किया है—''प्रमाणाभावाम्न तिसिद्धिः''; पर वेदों के ईश्वर प्रणीत होने में कोई सन्देह नहीं किया। यथा—

"न पौरुपेयत्वं तत्कर्त्तः पुरुषस्यासम्भवात्"।

न्याय-दर्शन के कर्ता गै।तम के। छोड़ कर सब दर्शनकारों की यही राय है। सब वेटों को ईश्वर-कृत मानते हैं। श्रकेल गौतम ही ने उन्हें पौरुपेय श्रयांत् पुरुपकृत लिखा है। श्रव नहीं कह सकते, इस 'पौरुपेय' से उनका क्या मतलब था ? वेदों को साधारण, इम तुम सदृश पुरुषों के रचे हुए मानते थे या पुरुष-प्रकृति वाले "पुरुप" (ईश्वर) से उनका मतलब था। यदि उन्हें पिछली बात श्रामीष्ठ थी तो यह कहना चाहिये कि सभी दर्शनकारों की इस विषय में एकता है। किसी किसी मुनि की तो यहाँ तक राय है कि वेद नित्य है श्रीर उन्हों के श्रनुसार ईश्वर स्थिर चना करता है। सो वेद ईश्वर के भी पथ-प्रदर्शक हुये। वेद नित्य है, इससे कल्यान्त में वे हिरएयगर्भ (ब्रह्मा) को श्राप ही श्राप प्राप्त होते जाते हैं। सिष्ट के श्रादि में हिरएयगर्भ ही पहले पैदा होते

है | वेद उनके पूर्वास्यस्त रहते हैं | इससे स्मरण करते ही उन्हें वे आप ही याद हो जाते हैं | सेकर जगने पर क्या पूर्वास्यस्त बाते किसी. को भूल भी जाती हैं ? फिर हिरण्यगर्भ को वेद कैसे भूल सकते हैं ? इस तरह के शास्त्रार्थ से कितने ही प्राचीन ग्रन्थ भरे पड़े हैं ।

इस समय आर्थ-समाज में बैदित बातों पर बहुषा विचार हुआ करता है | इस समाज में कोई-कोई अनुयायी वेद का यथार्थ अर्थ जानने की चेष्टा भी करते हैं | 'विवेद-निर्णय' नामक पुस्तक इसका प्रमाण है | वे भी वेदों को ईश्वरोक्त मानते हैं | परन्तु वेदों को विचार-पूर्वक पढ़ने से यह बात नहीं पाई जाती | इसी से इस समय के अच्छे अच्छे विद्वान् वेदों के कर्तृ व-विषय में वाद-विवाद नहीं करते | वे इसकी जरूरत हीं नहीं समक्तते | वे जानते हैं वेद मनुष्य-निर्मित हैं । परन्तु सर्वसाधारण ऐसा नहीं मानते | इससे जो कोई वेदों के ईश्वर प्रणीत होने में शंका करता है उसे वे घोर पापी और अधर्मी समक्ते हैं | इसे इम बखूबी जानते हैं | तिस पर भी जो इस सर्वसाधारण के विश्वास के विरुद्ध लिख रहे हैं उसका कारण—"सत्ये नास्ति भयं किच्त्र" |

वेदाध्ययन से नहीं, वेदपाठ ही से मालूम होता है कि वैदिक ऋषि ही वेद प्रयोता हैं। वैदिक स्कों ही में प्रयोता ऋषियों के नाम विद्यमान हैं। इन्हीं ऋषियों ने अनेक प्रकार के छन्दों में स्तोत्र आदि बनाकर देवताओं की स्तुति और प्रार्थना की है। यह सब उन्होंने अपने-अपने अभीष्ट-साधन के लिये किया था। लिखा भी—"अर्थ पश्यन्तु ऋषयो देवताश्छन्दोभिरभ्यधावन्"। जैसे पीछे के संस्कृत-कवियों ने गयोश, दुर्गा, शिव, विष्णु, सूर्य आदि की स्तुतियों से पूर्ण स्तोत्र बनाये हैं वैसे ही अभि, सोम, वरुण, सविता, इन्द्र आदि की स्तुतियों से परिपूर्ण स्तोत्र वैदिक ऋषियों के बनाये हुये हैं। यहाँ पर कोई यह का

सकता है कि वैदिक ऋषि मन्त्रद्रष्टा थे । उन्होंने योगवल से ईश्वर से प्रत्यादेश की तरह बैटिक-मंत्र प्राप्त किये हैं। यदि यह बात है तो इन सुकों में इन ऋषियों की निज की दशा का वर्णन कैसे ऋषि १ ये मंत्र इनकी श्रवस्था के ज्ञापक कैसे हुए ? ऋग्वेट का कोई ऋषि इत्यें में गिर जाने पर उसी के भीतर पड़े-पड़े स्वर्ग और पृथ्वी आदि की स्तुति कर रहा है। कोई इन्द्र से कह रहा है, आप हमारे शत्रुओं का संहार कीजिए। कोई सविता से प्रार्थना कर रहा है कि हमारी बुद्धि को बढा-इए । कोई बहुत सी गायें माँग रहा है, कोई बहुत से पुत्र । कोई पेड़, सर्प अरायानी इल और टुन्टुभी पर मंत्र रचना कर रहा है। कोई नदियों को भला बुरा कह रहा है कि ये हमें छ। गे बढ़ने में बाधा डालती हैं | कहीं मांस का उल्लेख है. कहीं मुरा का। यहीं बृत का। ऋग्वेद के सातवे मंडल में तो एक जगह एक ऋषि ने बड़ी दिल्लगी की है। सोमपान करने के ब्रानन्तर वेट पाठ-रत ब्राह्मणों क वेट-ध्वनि की उपमा त्रापने बरसाती मेंटकां से दी है। ये सब बातें वेद के ईश्वर प्रणीत न होने की सूचक हैं | ईश्वर के लिए गाय, मैंस, पुत्र, कलत्र, दूध, दही माँगने की कोई जरूरत नहीं। यह ऋग्वंद की बात हुई। यजुर्वेद का भी प्रायः वही हाल है। सामवेद के मंत्र तो कुछ का छोड़ कर शेप सब ऋग्वेद ही से चुने गए हैं। रहा ऋथर्ववंद, सो वह तो मारण मोइन, उच्चाटन, श्रौर वशीकरण श्रादि मंत्रो से परिपूर्ण हैं | स्त्रियों को वश में करने ब्रौर जुब में जीतने तक के मंत्र ऋग्बेद में हैं। य्रतएव इस विषय में विशेष वक्तव्य की जरूरत नहीं · न ईश्वर जुवा खेलता है, न वह स्त्रें **ए** ही है ऋौर न वह ऐसी बातें करने के लिये श्रीरों को प्रेरित हो करता है। ये सब मनुष्यों ही के काम हैं, उन्हींने वेदों की रचना की है।

परन्तु ईशवर-प्राणीत न होनं से वेदों का महत्व कुछ कम नहीं हो उकता | चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए, चाहे वार्मिक दृष्टि से देखिए, चाहें विद्या विषयक हिण्ट से देखिए, वेदों की बराबरी श्रीर किसी देश का कोई प्रन्थ नहीं कर सकता। प्राचीन समय की विद्या, सम्यता श्रीर धर्म का जैसा उत्तम चित्र वेदों में पाया जाता है श्रन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। वैदिक समय में भारतवासियों की सामाजिक श्रवस्था कैसी थी वे किस तरह श्रपना जीवन निर्वाह करते थे, कहाँ रहते थे, क्या किया करते थे—हन सब बातों का पता यदि कहीं मिल सकता है तो वेदों ही में मिल सकता है। श्रवएव वेदाध्ययन करना हम लोगों का बहुत बड़ा कर्तन्य है।

जिस रूप में त्राजकल वेद ग्रन्थ देखे जाते हैं वह उनका त्रादिम रूप नहीं। उनका वर्त्तमान रूप वेदव्यासजी की कृपा का फल है। व्यासजी के पहले वैदिक स्तोत्र-समृह एक जगह एकत्र न था। वह कितने ही भिन्न भिन्न ग्रांशों में प्राप्य था। क्योंकि सारे स्तोत्र समृह की रचना एक ही समय में नहीं हुई। कुछ ब्रंश कभी बना है, कुछ कभी | किसी की रचना किसी ऋषि ने की है, किसी की किसी ने। उन सब बिखरे हुए प्रन्थों को कृष्ण द्वीपायन ने एक प्रणाली में बन्द कर दिया। तभो से वेदों के नाम के आगे "संहिता" शब्द प्रयुक्त होने लगा। उसका ऋर्थ है-"'समृह", "जमाव", "एकत्रीकरण"। वर्त्तमान रूप में वेद-प्रचार करने ही के कारण बादरायण का नाम वेद-व्यास पड़ा । उन्होंने समग्र वेद ऋपने चार शिष्यों को पढ़ाया । बहुवृच नामक ऋग्वेद संहिता पैल को: निगद नामक यज्वेंद संहिता वैशम्पायन को, छन्दोग नामक स:मवेद संहिता जैमिनी को श्रौर श्रिङ्गरसी नामक श्रथर्व संहिता समन्त्र को । इन चारों शिष्यों ने श्रपने-श्रपने शिष्यों को नई प्रणाली के अनुसार वेदाध्ययन कराया । इस प्रकार वेद-पाठियों की सख्या बढते-बढते वेदों की श्रानेक शाखायें हो गई --मन्त्रों में कहीं कहीं पाठ मेद हो गया। किसी ऋषि के पढाये शिष्य

एक तरह का पाठ पढ़ने लगे, किसी के ऋौर तरह का। यह पाठ-भेद यहाँ तक बढ़ गया कि सामवैद की सौ तक शाखायें हो गईं! परन्तु ऋष ये सब शाखा पाठ नहीं मिलते! कुछ ही मिलते हैं।

वेदों के व्याख्यान ऋर्थात् रीका का नाम 'बाह्मणा' है। बहुत लोग संहिता और बाह्मणा टोनों को 'वेट'' संज्ञा मानते हैं। ये कात्यायन के 'मन्त्र ब्राह्मणायोर्वेदनामधेयम्'' इस याक्य का प्रमाणा देते हैं। परन्तु यह बात विचारणीय है! ब्राह्मणा प्रन्थों में वैदिक मन्त्रों का मतलब समस्ताया गया है। और, और भी कितनी ही बातें हैं। अत्रत्य उनकी रचना वेटों के साथ ही हुई मानी जा सकती। वैदिक मन्त्रों का आशाय समस्तने में जब कठिनाई पड़ने लगी होगी तब 'ब्राह्मणा' बनाये गये होगे, पहले नहीं। ऋग्वेद के ब्राह्मणों में विशेष करके होता के कामों का विधान है। यजुर्वेद के ब्राह्मणों में अध्वर्ष के ब्राह्मणों में उद्गाता के। यज्ञ-सम्बन्धी बातों को खूब समस्ताने और यज्ञ-कार्य का सम्बन्ध वैदिक मन्त्रों से अच्छी तरह बतलाने ही के लिये ब्राह्मणों को सृष्टि हुई है! संहिता पद्य में है, ब्राह्मणा गय में हैं। गद्य के बीच में कहीं कहीं ''गाथा'' नामक पद्य भी ब्राह्मणों में है।

ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्त में "अरण्यक" हैं। जो घर छोड़कर बन चलें गये हैं, अतएव जिन्होंने यज्ञ करना बन्द कर दिया है, ये "आरण्यक" ग्रन्थ उन्हीं के लिये हैं। उन्हीं के काम की बातें इनमें हैं। "आरण्यक" से उतर कर उपनिषद् हैं। वे सब ज्ञानकाण्ड के अन्तर्गत हैं।

यश सम्बन्धी किया-कलाप, अर्थात् कर्म्मकाण्ड का, विषय जब बहुत पेचीटा हो गया और साधारण आदमी ब्राह्मण प्रन्थों का ठीक-ठीक मतलब समक्तने अथवा तदनुसार किया निर्वाह करने में असमर्थ होने लगे, तब औत, यहा और धर्म-सूत्रों की उत्पत्ति हुई। इन प्रन्थों में सब बात थोड़े में सममाई गई हैं | श्रीत-सूत्रों में श्रुति (यहाँ "ब्राह्मण्" से मतलब है ) में उल्लिखित बड़े-बड़े यहां के विधान श्रादि हैं । यहा-सूत्रों में जनन, मरण, विवाह श्रादि संस्कारों की विधि है, श्रीर धर्म-सूत्रों में धर्म-सम्बन्धी, श्रर्थात् धर्मशास्त्रों या स्मृतियों की बातें हैं | इनके सिवा "श्रनुक्रमणी" नामक मन्थों की गिनती ी वैदिक-साहित्य में की जाती है | इन प्रन्थों में वेदों के पाठ श्रादि का कम लिखा है | यह इसिल्ए किया गया है जिसमें वेदों का कोई श्रांश खो न जाय, श्रथवा उसमें पाठान्तर न हो जाय। एक श्रनुक्रमणी में तो श्रम्वेद के सूक्तों की, मन्त्रों की, शब्दों की यहाँ तक कि श्रद्धरों तक की गिनती भी दी है।

प्रातिशास्त्र्य, परिशिष्ट, वृहद्देवता, निरुक्त त्रादि भी वैदिक साहित्य के त्रङ्ग हैं |

ऋग्वेद सब वेदों से पुराना है। वही सब से श्रिधिक महत्व का भी है। मण्डल नामक १० श्रध्यायों में वह विभक्त है। कोई १५ प्रकार के वैदिक-छन्दों में उसकी रचना हुई है। ऋग्वेद का कोई चतुर्थां सायत्री नामक छन्द में है। ऐसे तीन ही छन्द हैं जिनका प्रयोग श्रधिकता के साथ किया गया है श्रीर छन्दों का कम प्रयोग हुन्ना है। ऋग्वेद की ऋगाश्रों की रचना भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा भिन्न भिन्न समय में हुई है। इस वेद के ऋषि प्रतिभाशाली किव थे—किव नहीं श्रेष्ठ किव थे। इसके श्रधिकांश मंत्रों की रखना वैदिक देवताश्रों को उद्देश करके की गई है। उनमें श्रनेक बल-वीर्य, शक्ति. प्रभुता, श्रौदार्य श्राद की प्रशंसा है। इन मंत्रों के रचियता ऋषियों ने देवताश्रों की स्तुति श्रौर प्रशंसा के द्वारा उनसे लौकिक सुख प्राप्ति के लिये प्रार्थना की है। बहुत से प्रशु, बहुत से पुत्र-पीत्र, बहुत सा ऐश्वर्यं, दीर्घायु श्रौर शत्रुशों पर विजय प्राप्ति के लिए उन्ह ने देवताश्रों की स्तुति की है। लौकिक सुख-प्राप्ति की तरफ उनका ध्वान

श्रिधिक था, पारलौकिक की तरफ कम | यज्ञों के सम्बन्ध में श्रिग्न श्रीर सोम श्रादि देवताश्रों के लम्बे-लम्बे स्तोत्रों से ऋग्वंद भरा हुश्रा है । बीच-बीच में याज्ञिक विषयों के ब्राने से स्तोत्र-जनित रसानुभव में यद्यपि कुछ विधात होता है तथापि जिस सादगी श्रीर जिस भक्ति भाव पुरातम ऋषियों ने ऋपने विचार प्रकट किये हैं वह ऋवश्य प्रशंसनीय है। इन्द्र, वरुग, अप्रि. मातरिश्वम्, सविता, पूषण, ऊषा आदि जितने देवतात्रों की स्तति की गई है प्रायः उन सब से मतलब किसी न किसी प्राकृतिक पटार्थ से हैं। अर्थात् प्राकृतिक वस्तुओं और प्राकृतिक दृश्यों ही को देवता मान कर, या उन पर देवत्य का ब्रारीप करके, उनका स्तवन किया गया है | एक ऋषि श्राश्चर्यपूर्वक कहता है, ये तारे दिन में कहाँ चले जात हैं? तीसरे को यह विस्मय हो रहा है कि बड़ी-बड़ी अनेक नदियों के गिरने पर भी क्यों समृद्ध अपनी इट से बाहर नहीं जाता १ इसी तरह आश्चर्य और कौतुक के वशीभृत होकर प्राचीन ऋषियों ने प्राकृतिक पदार्थी को देवता मानना आरम्भ कर दिया। इस आरम्भा का अन्त कहाँ जाकर पहुँचा, इसे कौन नहीं जानता १ ऋग्वेद के ३३ देवता बढ़ते-बढ़ते ३३ करोड़ हो गये।

मीमांसा-दर्शन के कर्ता जैमिनि का मत है कि 'देवता'' नाम के कोई सजीव पदार्थ नहीं। "इन्द्र" कहने से इस शब्द ही को देवता मान लेना चाहिये। अपने दर्शन के छठे अध्याय में—

### ''फलार्थन्वात् कम्मणः शास्त्रं सर्वाधिकारं स्यात्"

इस सूत्र से आरम्भ करके आपने देवता विषयक बहुत सी बातें लिखी हैं। आपके कथन का सारांश यह है कि वैदिक देवताओं के न जीव हैं; न शरीर । यदि ये देवता शरीरी होते तो यज्ञ के समय आकर जरूर उपस्थित होते। सा तो होना नहीं। यदि यह कहें कि वे आते तो हैं, पर अपनी महिमा के बल से हम लोगों की आँखों से ऋदश्य रहते हैं तो भी ठीक नहीं। क्योंकि, इस दशा में, यदि दस जगह भिन्न-भिन्न यत्त होंगे तो एक शरीर को लेकर वे कहाँ-कहाँ जायंगे ? ऋतएव मन्त्र को ही देवता मान लेना चाहिए। परन्तु इस विषय में ऋौर ऋधिक न लिखना ही ऋच्छा है।

वैदिक समय में पशु-हिंसा बहुत होती थी | यज्ञों में पशु बहुत मारे जात थे | उनका मांस भी खाया जाता था | उस समय कई पशु ख्रों का मांस खाद्य समका जाता था | उनके नाम निहें श की श्रावश्यकता नहीं | इस विपय के उल्लेख जो वदों में पाये जाते हैं उन्हें जाने दीजिये | महाभारत में जो चर्मिं एवती नदी श्रीर रन्तिदेव राजा का जो वृत्तान्त है उसे ही पढ़ने से पुराने जमाने की खाद्याखाद्य चीज़ों का पता लग जाता है | सोमरस का पान तो उस समय इतना होता था जिसका टिकाना नहीं | पर लोगों को सोमपान की श्रपेचा हिंसा श्रिषक खलती थी | इसी वैदिकी हिंसा को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध को 'श्रिहिंसा परमोधम्मं:" का उपदेश देना पड़ा |

सामवेद के मन्त्र प्रायः ऋग्वेद ही से लिए गये हैं। सिर्फ उनके स्वरों में मेद है। वे गाने के निमित्त ऋलग कर दिये गये हैं। सोम-यज्ञ में उद्गाताओं के द्वारा गाने के लिए ही सामवेद को पृथक करना पड़ा है। सामवंद भी यज्ञ सं सम्बन्ध रखता है और यजुर्वेद भी। सामवेद का काम केवल सोमयज्ञ से पड़ता है। यजुर्वेद में सभी यज्ञों के विधान ऋगदि हैं। साम की तरह यजुर्वेद भी ऋग्वेद से उद्धृत किया गया है, पर, हाँ, साम की तरह प्रायः बिल्कुल ही ऋग्वेद से नकल नहीं किया गया। यजुर्वेद (वाजसनेयि-संहिता) का कोई एक चतुर्थांश मन्त्र भाग ऋग्वेद से लिया गया है। शेष यजुर्वेद ही के ऋषियों की रचना है। यजुर्वेद में गद्य भी है, साम में नहीं। क्योंकि यह गाने की चीज है। यजुर्वेद के समय की जैसी

मनोहारिगा वाक्य रचना कम हो गई थी। उस समय स्तुति प्रार्थना की तरफ ऋषियों का ध्यान कम था। यज्ञ-सम्बन्धी सूक्ष्म नियम बना-कर उसी के द्वारा श्रापने सौख्य-साधन की तरफ उनका ध्यान श्राधिक था। इसी से जरा-जरा सी बातों के लिए भी उन्हें विधि-विधान बनाने पड़े थे। लौकिक श्रीर पारलौकिक सुख-प्राप्ति की कुजी यज्ञ ही समभा गया था।

[ सितम्बर, १६०८

#### २-पाकृत भाषा

प्राकृत का ऋर्थ स्वाभाविक है। जो सर्वसाधारण जनों की भाषा हो इसी का नाम प्राकृत भाषा है। ऋथवा जो प्रकृति से उत्पन्न हो-जिसे मनुष्य प्राकृतिक कारणों से ज्ञाप ही ज्ञाप बोलने लगा हो-वही प्राकृत है। इस हिसाब से प्रत्येक देश श्रीर प्रत्येक काल की सार्वजनिक स्वामाविक भाषा प्राकृत भाषा कही जा सकती है। परन्त यहाँ पर इमारा श्रमिपाय केवल उस भाषा से है जो कछ विशेष शताब्दियों तक भारतवर्ष के जन-साधारण की भाषा थी ऋौर जो संस्कृत ग्रन्थों में प्राकृत के नाम से प्रख्यात है। यह भाषा इस देश में कब से कब तक प्रचलित रही इसका निश्चय ठीक-ठीक नहीं हो सकता. क्योंकि किसी भाषा की उत्पत्ति. विकास श्रीर लोप की निश्चित तिथि या निश्चित काल बता देना प्राय: श्रसम्भव है। इसलिए इसके विषय में बहुत मतभेद हैं। कोई इसे बहुत पुरानी बताते हैं. कोई नहीं। किसी-किसी का मत है कि वैदिक काल से भी प्राकृत भाषा किसी न किसी रूप में, विद्यमान थी। वह उस भाषा से पृथक्थी जो वेदों में पाई जाती है। परन्तु कुछ विद्वान् इस मत के कायल नहीं। उनकी राय है कि वैदिक समय में जन साधारण की भी वडी भाषा थी जो वेदों में पाई जाती है। हाँ, शिद्धितों श्रीर श्रशिद्धितों

की भाषा में कुछ न कुछ स्रान्तर जम्हर रहता ही है। वैसा ही स्रान्तर उस समय भी बोलचाल की स्रोर वेदों की भाषा में यदि रहा हो तो रह सकता है।

कुछ समय पूर्व; वँगला-भाषा के प्रसिद्ध लेखक, बाबू विजयचन्द्र मजूमदार ने इम विषय में एक लेख लिखा था। उन्होंने, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति श्रीर लोग के विषय में, कुछ सिद्धान्त स्थिर किये हैं। उनके वे सिद्धान्त प्रमाणों श्रीर युक्तियों का श्राधार लिए हुए हैं श्रीर विचार-योग्य हैं। श्रातएव उनका श्राशय श्रामे दिया जाता है।

जो भाषा वैदिक काल में प्रचलित थी उसका नाम देव-भाषा है: क्योंकि उसी भाषा में वैदिक ऋषि देवों का गुरागान करते थे। श्रीर जिस भाषा में देव-गुणगान किया जाय वह देव-भाषा कही जाने की जरूर ही ऋधिकारिणी है। परन्तु बौद्ध-काल में वही भाषा संस्कत होकर शास्त्रों श्रीर पुरागों श्रादि की भाषा रह गई। उस पुरानी भाषा का संस्कार किया जाने ही से उसका नाम संस्कृत हो गया। उस समय. त्रयात बौद्ध-काल में. लोक-व्यवहृत भाषा—बोलचाल की भाषा— उससे भिन्न हो गई था। उस समय की यह भिन्न भाषा संसार में पाली के नाम से विख्यात है। ऋशोक की पायः सभी शिलालिपियाँ इसी भाषा में पाई जाती हैं। उनको देखने से मालूम होता है कि उस समय प्रायः सारे श्रार्थावर्त में वही भाषा श्रर्थात् पाली ही प्रचलित थी। सर्व साधारण जन वही भाषा बोलते थे। ऋशोक के समय में पाली ने बड़ी उन्नति की थी। जैसे हिन्दुत्रों के शास्त्रों की भाषा संस्कृत थी वैसे ही बौद्धों के प्रन्थों की भाषा पाली थी | बात यह थी कि सर्व साधारका की समक्त में आने के लिए बौद्धधर्म से सम्बन्ध रखनेवाले प्राय: सभी ग्रन्थ पाली ही भाषा में लिखे जाते थे। परन्तु बौद्ध-धर्म की श्रवनित के साथ ही साथ पाली भाषा की भी श्रवनित होती गई। इधर हिन्द धर्म का प्रभाव बढ़ने से संस्कृत भाषा का ऋादर ऋधिक होने लगा। इस परिवर्तन ने जन-साधारण की भाषा पर बहुत प्रभाव डाला। उनकी भाषा बदलने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने एक नवीन रूप धारण किया। उसी का नाम प्राकृत भाषा है। यह धटना बहुत करके ईसा की चौथी शताब्दी में हुई।

बौद्ध-धर्म का हास होने पर लिस नवीन युग का श्राविभाव हुश्रा उसमें गुप्त-वंश के नरेशों के हाथ में इस देश का श्राधिपत्य श्राया। उनके समय की भी कितनी ही लिपियाँ पुरातत्वंवत्ताश्रों ने खोज निकाली हैं। वे शिलाश्रों श्रीर ताम्रपत्रों पर खुदी हुई हैं। उनकी भाषा में संस्कृत श्रीर प्राकृत का मिश्रसा है। उसके बाद की जितनी शिलालिपियाँ श्रीर ताम्रपत्र मिले हैं उन सभी में प्राकृत ही भाषा का श्राधिक्य है। पर उसके पहले की किसी भी लिपि में प्राकृत का पता नहीं। भानुगुत नाम का राजा ५१० ईसवी में विद्यमान था। उसके भानजे ने प्राकृत भाषा में किवता की थी श्रीर प्राकृत भाषा के व्यवहार सम्बन्ध में कुछ नियम भी बनाये थे। इससे सूचित होता है कि उस समय के पहले प्राकृत भाषा साहित्य में व्यवहृत होने योग्य न हुई थी।

के पहले का उनका कोई ग्रन्थ ऐसा नहीं मिला जिसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया हो | इससे सूचित है कि छठीं शताब्दी के पहले प्राकृत भाषा साहित्य में ब्यवहृत होने येग्य न हुई थी । अतएव जो लोग इस भाषा का इससे आधिक प्राचीन बताते हैं उन्हें इन प्रमाणों और युक्तियो पर विचार करना चाहिए ।

पाली भाषा किसी समय, प्राय: समस्त ब्राय्यीवर्त के जन-साधा-रण की भाषा थी। परन्त यह सौभाग्य बेचारी प्राकृत के। नहीं प्राप्त हो सका। प्राकृत भाषा, एक ही रूप में, सारे देश की भाषा कभी नहीं हुई। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्राकृत व्यवहार में त्राती थी। इसका कारण शायद यह था कि त्राशोक के समय की तरइ, पीछे से, सम्पूर्ण देश पर एक ही राजा की सत्ता न थी। देश में कितने ही स्वाधीन राज्यों की संस्थापना है। गई थी। उसका पारस्परिक सम्बन्ध बहुत कुछ टूट गया था। छुटीं शताब्दी में लिखे गये प्राकृत-प्रकाश नामक अन्थ देखने से मालूम होता है कि उस समय श्रार्थ्यदेश में चार प्रकार की प्राकृत भाषाये प्रचलित थीं। उनके नाम हैं-पंजाबी, उज्जैनी, मागधी श्रीर पैशाची। वररुचि, सुबन्धु श्रीर बागाभद्र के प्रन्थों से प्रकट होता है कि इनमें से प्रथम तीन भाषात्रों में परस्पर अधिक भेद न था: पर उन तीनों से चौथी भाषा में अपेचाकत अधिक भिन्नता थी। अौरों की अपेचा पैशाची पाकत का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना विशेष परिश्रम-साध्य था । वृहत्कथा नामक प्रसिद्ध प्रन्थ इसी पैशाची प्राकृत में रचा गया था। बाणभट्ट की कादम्बरी में एक जगह लिखा है कि राजकुमार जैसे अन्य विद्याश्चों में कशल थे वैसे ही वृहत्कथा के पाठ में भी कुशल थे। अर्थात अन्यान्य भाषात्रीं की तरह वे पैशाची भाषा भी जानते थे। इससे भी पैशाची भाषा के विलष्ट होने की सूचना, इशारे के तौर पर मिलती है। यहाँ तक तो गनीमत थी। पर इसके कुछ दिनों बाद देश के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की श्रौर भी कितनी ही भाषाएँ उत्पन्न हो गईं | पीछे से बने हुए श्रलकारशास्त्र-विषयक ग्रन्थों में दरजनों प्राकृत भाषांश्रों के नाम श्राये हैं । उनमें से कुछ भाषायें यवनों श्रौर श्रानार्य जातियों की भी हैं।

प्राकृत भाषा यद्यपि स्वाभाविक भाषा थी तथापि उसे भी संस्कृत के नम्ने पर गढ़ने की चेष्टा की गई थी। इसी के फलस्वकृत स्त्रादर्श शौरसैनी प्राकृत का जन्म हुस्रा था | छठा राताब्दी के पहले की प्राकृत के साथ पीछे की प्राकृत की तुलना करने से मालूम होता है कि वह दिन पर दिन संस्कृत से दूर होती जाती थी | कौन प्राकृत पहले की, स्त्रौर कौन पीछे की, यह बात जानने की स्रच्छी कसोटी इन दोनो की तुलना ही है । इस विषय के कुछ हष्टान्त हम उस समय के नाटकों से नीचे देते हैं:—

कविवर कालिदास ने जिस प्राकृत का व्यवहार किया है उसके प्रायः सभी शब्द मूल सस्कृत शब्दों से मिलते जुलते हैं । कालिदास के समय की प्राकृत संस्कृत से जितना नैकट्य रखती है, रत्नावली के समय की उतना नंकट्य नहीं रखती । हिन्दी में एक शब्द है 'अपना"। उसकी उत्पत्त संस्कृत भाषा के ''आत्म'' शब्द में है । कालिदास के समय में आत्मा और आत्मनः की जगह अत्ता और अत्पन्न देखा जाता है । पर रत्नावली में उनके स्थान में अप्पा और अप्पन आदि शब्द पाये जाते हैं । और भी पीछे के समय की प्राकृत में ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका सम्बन्ध उनके सम्मानार्थवाची संस्कृत शब्दों से बहुत ही कम है या बिलकुल ही नहीं है । मुच्छकटिक-तटक में ऐसे शब्दों का विशेष आधिक्य है । यथा—छिनालयापुत्त (पृंक्षली-पुत्र), गोड (पा पाय, पाद), मिमदुं (प्रार्थयितुं), फेलदु ( ज्ञिपतु ) आदि अनेकानेक शब्द उदाहरणार्थ लिखे जा सकते हैं । जिस समय मुद्राराज्यस और

वेगीसंहार की रचना हुई थी उस समय, जान पड़ता है, प्राकृत लुप्त-सी हो गई थी या होती जा रही थी। क्योंकि इन टोनों प्रन्थों में जो प्राकृत शब्द त्र्याये हैं वे बोलचाल की भाषा के, त्र्रार्थात् स्वाभाविक, नहीं मालूम होते।

दशवीं शताब्दी में प्राकृत ने ऋपना पुराना रूप बदलते बदलते एक नया ही रूप घारण किया। यही समय वर्तमान देशी भाषाऋं का उत्पत्तिकाल कहा जा सकता है। प्रायः सभी प्राकृतों के कियापदों में लिगभेद नथा। पर मालूम नहीं क्यों ऋौर कहाँ से वह पीछे से कृद पड़ा।

मजूमदार बाबू के लेख का यही सारांश है। उस दिन "मार्डन रिक्यू" में मिस्टर के बिं जायसवाल का एक लेख हमारे देखने में आया | उसमें बाबू हीरालाल की तैयार की हुई प्राचीन पुस्तकों की एक सूची के कुछ आंश की आलोचना थी | बाबू साहब ने अपनी सूची में जैनों की कुछ प्राचीन पुस्तकों से अवतरण दिये हैं। वे पुस्तके प्राकृत में है। पर उनकी भाषा वर्तमान हिन्दी भाषा से मेल खाती है। उन नमूनों से जान पड़ता है कि उसी समय अथवा उसके सौ पचास वर्प आगो-पीछे उस हिन्दी ने जन्म लिया जो आज कल हम लोगों की मातू-भाषा है। वह समय ईसा की दसवीं ही शतान्दी के आस-पास अरामान किया जा सकता है।

[ जनवरी, १६२८

## 考 🏵 संस्कृत-साहित्य का महत्व

भारत में ऋँगरेज़ी राज्य स्थापित होने के बाद भारतवासियों को श्राँगरेजी शिक्षा दी जाने लगी । उसके द्वारा भारतवासी श्राँगरेजी साहित्य श्रौर विज्ञान श्रादि के मधुर श्रौर नवीन रसों का श्रास्वादन करने लगे। पहले पहल तो श्राँगरेज़ी की चमक दमक में वे इतने भूल गये श्रौर उसके द्वारा मिलनेवाले उन रखां में वे इतने लीन हो गये कि ऋपने घर की सभी बातें उनका निस्सार श्रीर त्याज्य जान पड़ने लगीं। विशेष कर बढ़ी संस्कृत के साहित्य के विषय में तो उनके विचार इतने कलुषित हो गये जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं। वे उसको श्रात्यन्त हेय दृष्टि से देखने लगे । नवविवाहिता वध के लावएय श्रीर हाव-भाव में भूलकर साधारण बुद्धिवाला युवक त्रापनी बूढी माँ का श्रनादर करने लगता है। वह उसे ग्रापने सुख में काँटा समभाने लग जाता है। प्राय: ऐसी ही दशा उस समय के नवशिक्तित समाज की हो चली थी। यहाँ तक कि एक नामी भारतीय विद्वान ने कोई पचास साठ वर्ष पहले, बड़े ज़ोर के साथ कह डाला था कि सस्कृत की शिचा से मनुष्य की ब्राँखें मुँद जाती हैं। पर ब्राँगरेज़ी शिचा उन्हें खेल देती हैं। इस दशा में यदि युरोप के विद्वानों की सस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में भ्रम हो जाय तो ब्राप्टचर्य ही क्या? समय समय पर इस प्रकार के कितने ही विलद्धण और निम्रल आद्धेप संस्कृत पर किये गये हैं। हुर्पका विषय है ऐसे क्राचियों का मुँह तोड़ उत्तर महामहो ॥ध्याय डाक्टर हर प्रसाद शास्त्री जैसे विद्वानों के द्वारा दिया गया है। शास्त्रीजी नामी विद्वान् श्रौर पुरातत्वज्ञ हैं। श्राप संस्कृत साहित्य के पारदर्शी पिएडत है। संस्कृत-कालेज (कलकत्ता) के प्रधानाध्यापक रद्द चुके हैं। श्रव श्राप पेन्शन पाते हैं। काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय के शिलारोपण सम्बन्धी महोत्सव के समय श्रापका भी एक व्याख्यान हुशा। उस व्याख्यान का मतलब मनिए—

श्रारम्भ में शास्त्रीजी ने पूर्वोक्त विद्वान् के भ्रमपूर्ण वाक्य का उल्लेख किया। फिर कहा कि जिन दिनों की यह बात है उन दिनों सस्कृत साहित्य से पढ़े-लिखे लोगों का बहुत ही थोड़ा परिचय था | वे न जानते थे कि संस्कृत साहित्य कितने महत्व का है। उसमें भिन्न-भिन्न विषयों पर कितने ग्रन्थ अब भी विद्यमान हैं। उस समय अँगरेजी याठशालात्रों में संस्कत की शिद्धा बहुत ही थोड़ी दी जाती थी। श्राँगरेजी ही का दौरदौरा था। इस कारण कुछ नव-शिचित लोग यह ख्याल कर बैठे थे कि च्राँगरेजी शिक्षा की बढौलत ही ज्ञान-सम्पादन हो सकता है। संस्कत में धरा ही क्या है ? व्याकरण रटते-रटते श्रीर कोप कगठ करते-करते जीवन व्यतीत हो जाता है: बाहरी व्यवहारिक ज्ञान ज़रा भी नहीं होता। ऋँगरेजी शिक्षा के। देखिए। ऋाठ ही दस वर्षों में विद्यार्था केवल श्रङ्करेजी भाषा में प्रवीणता नहीं प्राप्त कर लेता, किन्तु वह अनेक शास्त्रों के रहस्यों की भी जान जाता है, वह गिणत इतिहास विज्ञान सम्बन्धिनी श्रानेक श्रानोखी बातों से भी श्रवगत हो जागा है | सस्कृत साहित्य से इतने ज्ञान-सम्पादन की श्राशा नहीं की जा सकती।

पर खुशी की बात है कि अब वह जमाना नहीं रहा। गन आठ ही वर्षों में जमीन श्राममान का फर्क हो गया है। सन् १८७६ की एक बात मुक्ते याद आ गई। बङ्गाल के तत्कालीन छोटे लाट, सर रिचर्ड टेम्पल, ने एक बार कहा था— "The education of a Hindu gentleman can never be said to be complete without a thorough mastery of Sanskritlauguage and literature."

त्रर्थात् संस्कृत भाषा त्र्यौर संस्कृत-साहित्य का पूरा ज्ञान प्राप्त किये विना किसी भी हिन्दू की शिद्धा पूरी नहीं होती। उसे ऋषूरी ही समभना चाहिये।

उस समय संस्कृत के इस्तलिखित ग्रंथों ख्रौर शिला-लेखों की खोज का काम क्रारम्भ ही हुक्रा था। इन गत पचास-साठ वर्षों की खोज से संस्कृत साहित्य-सम्बन्धिनी मार्के की बातों का पता चल गया है। अब काई यह नहीं कह सकता कि संस्कृत-साहित्य में धर्म ग्रंथों के िसवा श्रीर है क्या ? श्रव तो यरोग श्रीर श्रमिरिका तक के विद्वान यह मानने लगे हैं कि संस्कृत में सेकड़ों व्यवहारोपयोगी ग्रन्थ भी हैं। स्वोज ऋब तक जारी है। कोई तीस वर्षों से में इस खोज का काम कर रहा हूँ । पर इतने ही से मैं टावे के साथ कह सकता हूँ कि संस्कृत साहित्य भारत की प्राचीनता के भिन्न-भिन्न स्वरूपों का प्रति-विम्ब है। उसके ऋध्ययन से यह ज्ञान हो सकता है कि प्राचीन भारत-निवासी विद्या में कितने बढे-चढे थे. जीवनीपयोगिनी कितनी स्नावश्यक सामग्री उनके पास थी-कितनी बातें उन्हें मालूम थीं । श्रहा ! सर रिचर्ड टेम्पल यदि इस समय जीवित होते तो व अपने वाक्य से जरूर 'हिन्दू' शब्द निकाल देते । क्योंकि अब संस्कृत साहित्य का महत्वः इतनी दृढता से सिद्ध किया जा चुका है कि उसका पूर्ण श्राध्ययन किये बिना किसी भी मनुष्य की शिद्धा पूर्ण नहीं कही जा सकती। यदि मेरे वे पूर्वोक्त भारतीय मित्र आज विद्यमान होते देख लेते कि संस्कृत-साहित्य भी ऋँगरेजी ही के सदश मनुष्य की ऋाँख खोल सकता है । इस समय उन्हें ऋपनी पहली सम्मति पश्चात्ताप पूर्वक वायस लेनी पहती।

ब्राँगरेज़ी के सिवा यूरोप की ब्रान्य भाषात्रां का साहित्य भृङ्खला-वद नहीं। कहीं कहीं उसका सिलिसिला ट्रूट गया है। पर ब्राँगरेज़ी साहित्य इँगलैंड के ब्रादि कवि चासर से लेकर ब्राज तक-५०० वर्षो तक-रत्ती भर भी विशुङ्कल नहीं । इसी से टेन नाम का एक कांस निवासी लेखक ऋँगरेजी साहित्य पर लट्टू हो गया है | मिर्फ ५०० वर्षों की ऋखिएडत शृङ्खला पर टेन महाशय इतना ऋाश्चर्य करते हैं। यदि वे यह जानते कि संस्कृत साहित्य का सिलसिला उससे कई गुना श्रिधिक समय से बराबर चला श्रा रहा है तो न मालूम उनके श्राश्चर्य का पारा कितनी डिग्री चढ जाता । सुनिये, हमारा सस्क्रत-साहित्य ईसा के कोई १५०० वर्ष पहले से, ब्राज तक शृङ्खला-बद्ध है । ब्रर्थात् संस्कृत साहित्य, ऋँगरेज़ी-साहित्य की ऋपेचा सात गुने समय से शृङ्खला-बद्ध है । हाँ, अध्यापक मेक्समूलर अलबत्ता कहते हैं कि कोई सात सौ वर्षों तक संस्कृत साहित्य सूना दिखाई देता है; उसकी शृङ्खला ट्रटी हुई हाध्य पड़ता है। ईसा के पहले चौथी सदी से ईसा की चौथी सदी तक-बौद्ध धर्म के उदयकाल से गुप्त राजों के उदयकाल तक-वे उसे खिएडत कहते हैं। इन सात शतकों में लिखे गये जितने शिला-लंख पाये गये हैं व ऐसी भाषा में हैं जिसे प्राकृत के रूप में संस्कृत कह सकते हैं। वे चौथी सदी के बाद से संस्कृत का पुनरजीवन मानते हैं।

परन्तु भाषा-सम्बन्धी परिवर्त्तन के कारण ही श्रध्यापक मैक्समूलर को यह भ्रम हुआ है । उनकी इस सम्मति का आदर विद्वानों ने नहीं किया। क्योंकि पूर्वोक्त अवधि में लिखे गये कितने ही प्रन्थ प्राप्त हुए हैं। ईसा के पहले दूसरी सदी में—पुष्यमित्र के राजत्वकाल में पतञ्जलि ने अपना महाभाष्य लिखा । चन्द्रगुप्त मौर्य सिकन्दर का समकालीन था। उसी चन्द्रगुप्त के मन्त्री, कौटिल्य (चाण्क्य) ने अर्थशास्त्र की रचना की। प्रसिद्ध नाटककार भास की ख्याति कालिदास से कम नहीं। इसी भास के नाटकों के अवतरण कौटिल्य के प्रन्थ में पाये जाते हैं। इससे सिद्ध है कि कौटिल्य के पहले भास ने अपने प्रधों की रचना की थी। कोइल, शाणिडल्य, धूर्तित और वाल्स्य ने नाट्य-शास्त्र पर बड़े-बड़े प्रन्थ लिखे। वे सब ईसा के पहले दूसरी सदी ही में रचे गये। महाराज कनिष्क के गुरु अश्वयोष, बौद्ध धर्मीय महायान सम्प्र-दाय के सस्थापक नागार्जुन, नागार्जुन के शिष्य आर्यदेव और मैत्रेयनाथ आदि ने ईसा की पहली से लेकर तीसरी सदी तक अपने प्रन्थों की रचना की।

देखिए, संस्कृत-ग्रन्थों की रचना होती चली ऱ्याई है। इन सदियों में भारत की राजनंतिक, धार्मिक, सामाजिक, साम्पत्तिक तथा शिद्धा विषयक स्थितियों में बहुत कुछ उथल पुथल हुआ। तिस पर भी सस्कृत-साहित्य की भृञ्जला न टूरी । इस टिंग्ट में संस्कृत-साहित्य का यह ब्राट्ट कम ब्रौर भी ब्राश्चर्यकारक है। यह कभी टूटा ही नहीं। कभी एक प्रान्त में तो कभी दूसरे प्रान्त में कहीं न कहीं, कोई न कोई ग्रन्थ लिखा ही गया। उत्तरी भारत में श्रफ्तगानियों ने जो उत्पात तेरहवीं सदी में मचाया था वह दुनिया में श्राना सानी नहीं रखता । पर उस समय भी गुजरात ऋौर मालवे में जैनियों ने साहित्य की वृद्धि की | भारत के पश्चिमी प्रान्तों में माधवाचार्य ने तथा दिल्ला प्रान्तों **ब्रौर मिथिला में रामानुज के शिष्यों ने भी सस्कृत साहित्य** के कलेकर को बढाया। चौटहवीं सदी में सारा भारत मुगलों ऋौर पठानों के त्राक्रमणों से उच्छिन्न हो रहा था। तिस पर भी कर्णाटक देश में मध्वाचार्य द्रविड़ में वेदान्त देशिक, मिथिला में चराडेश्वर स्त्रीर उत्कल (उड़ीसा) में तो कितन ही लेखको ने प्रनथ लिख-लिख कर साहित्य को पुष्ट किया।

इतना क्झा ख्रीर इतना ऋखरिडत अन्थ संग्रह क्या हमारे लिये उपयोगी नहीं ? जरूर है । उससे हमारी कल्पना शक्ति पुष्ट होती है; विचार करने के लिए हमें वह साधन सामग्री देती है। उसे देखकर हमें अपने प्राचीन गौरव का अभिमान होने लगता है। उससे हम जान सकते हैं कि हमारा अस्तित्व कितना प्राचीन है। संस्कृत की वर्णमाला-रचना बड़ी विचित्र है। उसके उचारण की शैली अपूर्व है। उसका भाषा सौन्दर्य भी बहुत अधिक है। संस्कृत साहित्य के अवलोकन से हम यह जान सकते हैं कि बोल-चाल की भाषायें किस प्रकार बदलती रहती हैं और साहित्य की भाषा किस प्रकार अचल रहती है—उसका रूप जैसे का तैसे बना रहता है। संस्कृत-साहित्य के अध्ययन से हमको प्राचीन इतिहास का ज्ञान होता है। वह हमें बताता है कि किस प्रकार प्राचीन आर्य, धीरे-धीरे अपनी मानसिक उन्नति करते गये; किस प्रकार वे कमाकम से एक से एक उत्तम तत्वों की खोज करते गये; किस प्रकार हाथियों की पूजा करने वाले प्राचीन आर्य, सिंध्य की उत्पत्ति पर भी विचार करके अख्यरडनीय सिद्धान्तों का ज्ञान भी प्राप्त कर सके।

संस्कृत-साहित्य का विस्तार बहुत है। वह पुष्ट भी खूब है। श्रर्थात् उसमें प्रंथों की संख्या भी बहुत है श्रीर वे प्रथ भी महत्वपूर्ण श्रीर उपयोगी विषयों पर लिखे गये हैं। पाली, मागधी, शौरसेनी श्रादि प्राचीन तथा वर्तमान देशी भाषाश्रों के साहित्य के। छोड़ दें, तो भी उसका महत्व कम नहीं होता। लैटिन श्रीर शीक—इन दोनों भाषाश्रों का साहित्य मित्त कर भी संस्कृत साहित्य की बराबरी नहीं कर सकता। १८६१ ईसवी तक के।ई चालीस इज़ार संस्कृत ग्रंथों की नामावली तैयार हो सकी थी। कितने ही ग्रंथ तो उसमें शामिल ही नहीं हुए। भारत के प्रत्येक के।ने में संस्कृत के ऐसे बीसियों प्राचीन ग्रंथों के नाम सुनाई पड़ते हैं, जो श्रव उपलब्ध नहीं। यही नहीं, एशिया के दूर स्थानों में भी ऐसे ही श्रनेक नाम सुने जाते हैं। गोबी नाम के रेगिस्तान में गढ़ी हुई सस्कृत-साहित्य सम्बन्धिनी बहुत सी सामग्री मिली है।

चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत श्रीर मॅगोलिया में भी संस्कृत-प्र'थ पाये गये हैं | बौद्धों में पुराडरीक नाम का एक बड़ा भारी विद्वान् हो गया है | उसे बौद्ध लोग श्रवलोकितेश्वर का श्रवतार मानते हैं | उसके एक प्रथ से पता चलता है कि रोम, नील-नदी का प्रान्त, फारिस श्रादि देश भी संस्कृत-साहित्य के ऋगी हैं । मैडेगास्कर से फारमोसा टापू तक ही नहीं, उससे भी दूर दूर तक प्रचलित सेकड़ों भाषाश्रों श्रीर बोलियों का मूलाधार संस्कृत ही है |

यह तो संस्कृत-साहित्य के विस्तार की बात हुई। इतने से आपको उसके फैलाव की कुछ कल्पना-मात्र हो सकती है। पर उसकी निश्चित सीमा काई नहीं बता सकता। जो मंस्कृत-साहित्य त्र्याज उपलब्ध है वह बहुत प्राचीन नहीं। वह तो नई चीज़ है-किसी शास्त्र विशेष या कला विशेष से सम्बन्ध रखने वाली नवीन खेाज का फल है। प्राचीन गंथ तो भूतकालरूपी महा समुद्र में लुप्त हो गये। देखिए, पाणिनि क्रपने ग्रंथ में लिखते हैं कि उनके पूर्ववर्ती संस्कृत व्याकरण के २५ शाखा भेद ये। कौटिल्य के ऋर्य-शास्त्र में तत्पूर्ववती ऋर्यशास्त्र के १० मेदों का उल्लेख है। के इल के नाट्य-शास्त्र से भी पता चल सकता है कि इस शास्त्र के भी बहुत से शाखा भेद थे। प्रत्येक शाखा के सूत्र, भाष्य, वात्तिक श्रौर निरुक्त श्रादि श्रलग-श्रलग ये। वात्स्यायन के काम सूत्र में भी ऐसे ही उल्लेख पाये जाते हैं। उसमें काम-शास्त्र के पूर्व रचियतात्रों का उल्लेख तो है ही, पर, उस शास्त्र के सातों अधि-करणों के पूर्ववर्ती श्राचायों का भी उल्लेख है। संस्कृत के किसी श्रीत या गृह्य सूत्र-ग्रंथ के। ले लीजिये। त्र्यापके। कितने ही लेखकों श्रीर ग्रंथों के नाम उसमें मिलेंगे। दर्शन, ऋलङ्कार, ब्याकरण ऋौर छंद-शास्त्र का भी यही हाल है।

त्रतएव यही कहना पड़ता है कि संस्कृत-साहित्य बहुत विस्तृत है, वह खूब पुष्ट है, वह बहुत प्राचीन है। उसके भीतर भरी हुई सामग्री में गजब की त्राकर्षण शक्ति है। उसके ऋध्ययन से मनुष्य बातें — बहुत उपयोगिनी बातें —सीख सकता है।

| लोग कहते हैं कि संस्कृत जाननेवाले इतिहास के प्रेमी नहीं | उन्होंने कोई इतिहास नहीं लिखा | पर में कहता हूँ कि इतिहास से हम जो कुछ सीख सकते हैं उससे कहीं श्रिधिक संस्कृत-साहित्य से सीख सकते हैं | पूर्ववालों ने तो उससे बहुत कुछ सीखा भी है | श्रव पश्चिमवाले भी उसका श्रादर करने लगे हैं | वे उसका श्रध्ययन करते हैं श्रोर उसकी शिच्छाय बातों से श्राप्तने साहित्य के पुष्ट करते हैं | संस्कृत-साहित्य से हमें यह शिच्चा मिलती है कि खून खराबी श्रोर मार-पीट के बिना भी मनुष्य किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकता है | क्या हम हसे शिच्चा नहीं कह सकते ? मैं तो कहता हूँ कि साहित्य इससे बढ़ कर श्रीर क्या शिच्चा दे सकता है ?

यारप के निवासी, श्रौर कुछ भारत-निवासी विद्व न् भी सममते हैं कि संस्कृत-साहित्य केवल ब्राह्मणों का धर्म-साहित्य है। ब्राह्मणों के उपयोगी धर्म ग्रन्थों के सिवा उसमें श्रौर कुछ नहीं। पर उन लोगों का यह ख्याल गलत है। संस्कृत-साहित्य में केवल ब्राह्मणों के धर्म ग्रन्थ ही नहीं हैं, जैनों श्रौर बौद्धों के धर्म-प्रनथ भी हैं। समस्त दिल्णी श्रौर पूर्वी एशिया के धार्मिक जीवन पर संस्कृति-साहित्य का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है श्रौर पड़ता भी रहेगा।

धार्मिक साहित्य की बात जाने दीजिए। उसका प्रभाव तो प्रत्यच् ही दिखलाई दे रहा है। सांसारिक साहित्य कें लीजिये। इसी के लिए बेचारे संस्कृत-साहित्य कें। लोग बदनाम कर रहे हैं। लोग संस्कृत-साहित्य के यथार्थ महत्व के। नहीं जानते। सम्पत्ति-शास्त्र, विज्ञान, कला-कौशल, इतिहास, तत्वज्ञान, काव्य श्रीर नाटक श्रादि ही सांसारिक व्यवहारोपयोगी साहित्य के विभाग हो सकते हैं। श्रातएव श्रव में हर विषय पर विचार करके विपरीत मतवादियों का भ्रम दूर करने की चेष्टा करता हूँ।

#### श्रर्थ शास्त्र

सबके पहले में अर्थ-शास्त्र ही के। लेता हूँ क्योंकि कितने ही लोग कहते हैं कि यह शास्त्र आधिनक है। योरप के निवासी इसके जन्म-दाता कहे जाते हैं। केाई दो ही सदियों में उन्होंने इसमें आश्चर्यजनक उन्नति कर दिखाई है।

भारत में शास्त्रों के मुख्य चार भाग किये गये हैं। (१) धर्म, (२) ग्रर्थ. (३) काम ग्रीर (४) मोद्ध । इनमें पहले तीन का सम्बन्ध सांसारिक बातों से है और अन्तिम का धार्मिक बातों से। पहले तीनों में से सम्पत्ति शास्त्र का सम्बन्ध सांसारिक बातों से बहुत ऋधिक है। सस्कत-साहित्य में इस विषय पर बहुत बड़ा ग्रन्थ विद्यमान है। वह है कौटिल्य का ऋर्थशास्त्र । ईसा के पहले चौथी सदी में कौटिल्य ने उसकी रचना की | उसमें उसने ऋपने पूर्ववती सम्पत्ति-शास्त्र के १० शाखा भेदों का उल्लेख किया है। इसी एक बात से यह जात हो सकता है कि इतने प्राचीन समय में भी भारत निवासी ग्रान्छे राजनीतिज्ञ श्रौर सम्पत्ति शास्त्र के श्रव्छे ज्ञाता थे। कौटिल्य ने श्रपने सम्पत्ति-शास्त्र में (१) राजनैतिक सम्पत्तिशास्त्र, (२) राजनैतिक तत्वज्ञान, (३) साधारण राजनीति, (४) युद्ध-कला, (५) सेना-सङ्गठन, (६) शासन-कला. (७) न्याय-शासन, (=) केाप (६) वाणिच्य-व्यवसाय श्रीर (१०) कल कार-खानों तथा खानों त्रांदि के प्रबन्ध का विवेचन किया है। इसे थोडे में यों कह सकते हैं कि राज्य प्रबंध के लिये सभी आवश्य विषयों के समा-वेश उसमें है। गृह-प्रबंध-विषयक सम्पत्तिशास्त्र पर भी वात्स्यायन ने श्रपने कामसूत्र के चौथे भाग में बहुत कुछ लिखा है। उस भाग का नाम है-भार्याधिकरण । उसे देखते ही ज्ञात है। जाता है कि प्राचीन समय में इमारे यहाँ गृह-प्रबंध कैसे होता था | उसमें गृह-पत्नी की ब्याख्या दी गई है। चीज़ों की सँभाल किस तरह करनी चाहिये,

नौकर-चाकरों के वेतन ब्रादि का प्रवन्ध कैसे करना चाहिए, रसोई की व्यवस्था किस ढग से होनी चाहिए, घर के त्रास-पास बाग बगीचे किस तरह लगाने चाहिएँ, बीजों की रक्षा किस तरह करनी चाहिए परिवार के लोगों से गृह-पत्नी को कैसा व्यवहार करना चाहिए-इन्हीं सब बातों का वर्णन उसमें है। कृषि श्रीर वृत्त-रोपण का वर्णन भी बराइमिहिर ने अपनी वृह सहिता में किया है। इमारे स्मृति-ग्रन्थों में तो कितने ही ऐसे संकेत हैं जिनसे ज्ञात होता है कि इन विषयों पर ऋौर भी बड़े-बड़े प्रनथ विद्यमान थे। पालकाप्य का इस्त्यायुर्वेद श्रौर शालिहोत्र का अश्व-शास्त्र इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत-निवासी पश-पालन श्रौर पश चिकित्सा में भी प्रवीख है। इन ग्रन्थों से जाना जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने कितनी चिन्ता और कितने परिश्रम से पशुत्रों के स्वभाव ब्राटि का ज्ञान सम्पादन किया था, उनके जनन श्रीर पालन के नियम बनाये थे ; उनके रोगों तथा उनकी चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया था। पाकशास्त्र पर तो कितनी ही पुस्तकों हैं। पेड़ों ग्रीर वनस्पतियों के फलों, जहां, छालों पत्तों, इंठलों फूलो श्रीर बीजो तक के गुग धर्मका विवेचन इनमें मिलता है। भिन-भिन्न जन्त थों के मांस के गुण-दोषों का भी उनमें वर्णन है।

#### शास्त्रीय विषय

शास्त्र का ज्ञान दो ही उपायों से प्राप्त किया जा सकता है | (१) निरीक्षण या (२) प्रयोग-द्वारा, कुछ लोगों का कहना है कि भारत-निवासियों ने शास्त्रीय विषयों पर कुछ विचार किया है। सही, पर प्रयोग करना वे न जानते थे। यह निरा भ्रम है। देखिए, गणित-शास्त्र में निरीक्षण ही प्रधान है। निरीक्षण ही के बल पर उसकी सृष्टि हुई है। भारत वासियों को प्राचीन समय की सब जातियों से अधिक

गिशात-शास्त्र का ज्ञान था। ऋंकगिशात में दशमलव की रीति का श्राविष्कार उन्होंने किया । बीज-गणित में वर्ग समीकरण को हल करने की रीति का अनुकरण परिश्रमवालों ने भारतीयों ही से सीखा। हाँ, उसमें कुछ फेरफार उन्होंने जरूर कर लिया है। त्रिकोण्मिति में त्रायों ने ब्रच्छी उन्नति की थी। उनको श्रानेक प्रकार के कोणों का ज्ञान था। भारत में इस शास्त्र की उत्पत्ति नावों के कारण हुई। भारत निवासियों को यज्ञ से बढ़ा प्रेम था। इसी निमित्त उन्हें यज्ञ वेदी बनानी पहती थी। वेदियाँ प्रायः पक्की ईरों से बनाई जाती थीं इस-लिए उन्हें ईशे ऋौर वेदी की भूमि को नापने की जरूरत पड़ती थी। इसी से इनको रेखा गणित-सम्बन्धिनी भिन्न भिन्न त्राकृतियों का ज्ञान हुन्ना । यज्ञो के लिए उन्हें समय ज्ञान की भी जरूरत पड़ती थी । इससे ज्योतिष-शास्त्र का उदय हुन्ना। ग्रीक तथा त्रान्य विदेशी जातियों के सम्पर्क से उन्हें इस शास्त्र के ब्राध्ययन में ब्रौर भी सहायता मिली। धीरे-धीरे उन्होंने इस शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाली कितनी ही नई-नई बातें खोज निकाली। उन्होंने पृथ्वी की दैनिक गांत का पता लगाया। ज्योतिष सम्बन्धी बडे उपयोगी यन्त्रों का त्र्याविष्कार भी उन्होंने किया।

यह तो निरीच्या-प्रधान शास्त्रों की बात हुई । अब प्रयोग-प्रधान शास्त्रों को लीजिए । आयों के आयुर्वेद को देखिए, सब बात स्पष्ट सम्भ में आ जायगी । इस शास्त्र का ज्ञान केवल निरीच्या से साध्य नहीं । इसके लिए बड़ी दूरदर्शिता के साथ प्रयोग करने की आवश्य-कता पड़ती हैं । आयों ने असंख्य जंगली जड़ी बूटियों के गुण दोषों का ज्ञान प्राप्त किया । इसके लिए उन्हें हिमालय जैसे अलध्य पर्वतों पर भी घूमना पड़ा । उन्होंने इस बात की गहरी खोज की कि किसी वनस्पित का कोई दोष अन्य वनस्पित के योग से दूर किया जा सकता है । इस निमित्त उन्होंने सैकड़ों वनस्पितयों के गुण दोषों की परीच्या

करके उनके योग से गोलियाँ, चूर्ण, युत और तैल आदि तैयार करने की विधि निकाली | क्या यह सब बिना ही प्रयोग किये हो गया १ ईसा के कोई एक इजार वर्ष पहले भी भागतवासियों का मनुष्य के शरीर की इड्डियों का ज्ञान था। वे जानते थे कि शरीर में कितनी इड्डियाँ हैं, कौन हड्डो किस जगह है छोर उसका छाकार कैसा है। जानवरों की नस नस का ज्ञान भी उन्हें था। ऋर्थात वे शरीर-शास्त्र के भी ज्ञाता थे। वे जर्राही में भी बड़े चतुर थे। ग्रस्थियाँ काटने में जिन यन्त्रों को वे उपयोग करते थे उनके। देखने ही से यह बात सिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र की सभी शाखात्रों का ज्ञान उनके। बहुत कुछ था। वे धातु श्रों श्रीर श्रन्य खनिज वस्तु श्रों का उपयोग भी जानते थे। उनसे वे अनेक प्रकार की श्रीपियाँ तैसर करते थे। अर्थात रसायन-शास्त्र में भी उनका काफी दखल था। इस शास्त्र के प्रयोगों में प्राचीन भारतवासियों ने कितनी उन्नति कर ली थी, इसका वर्णन डाक्टर प्रफुलचन्द्र राय ने ऋपने अन्य में बहुत ऋच्छा किया है। उनके बताये हुये पारे के भिन्न भिन्न उपयोग तो बहुत ही प्रशासनीय हैं। प्राचीन भारतवासी मौतिक शास्त्र ( Physics ) में भी पीछे न थे। वैशेषिक-दर्शन श्रौर कारिकावलि श्रथवा शाखापरिच्छेद पढते ही यह बात ध्यान में त्रा जाती है। उनमें त्रध्यात्म विद्या का उतना विचार नहीं किया गया जितना पदार्थ-विज्ञान का, वेशेषिक दर्शन का परमाणुबाद इसका प्रत्यच्च प्रमाण है । इमारे पूर्व ज पदार्थ-विज्ञान की उन कितनी ही शाखात्रों पर विचार कर चुके थे, जिनमें इतने समय बाद योरोप ने श्रव कहीं विशेष उन्नति की है।

चन्द्रकीर्ति नाम के एक लेखक ने श्रार्यदेव के लिखे हुए चतुःश-तिका नामक प्रन्थ पर एक टीका लिखी है। श्रार्यदेव तीसरी सदी में श्रीर चन्द्रकीर्ति छठी सदी में हुये थे। उसमें दो कथायें हैं। उनके। पढ़ने से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में आयों ने यंत्र-निर्माण में भी यथेष्ट प्रवीणता प्राप्त कर ली थी।

### कला-कौशल

हमारे यहाँ चौसठ कलाये मानी जाती हैं। चौसठ कलात्रों की कई नामाविलयाँ मेरे देखने में ऋाई हैं। पाञ्चालिकी एक नामावली है। एक ब्रौर का नाम है मृल कला। वस्तु-कला, द्युत-कला, शायन-कला त्रादि, इसके कितने ही भाग हैं। एक नामावली त्रीर भी है। उसका नाम है ऋौपायिकी-कला । उसका टीकाकार कहता है कि कुल कलायें ५१८ हैं | खेद है, उनके नाम उसने नहीं गिनाये। मैं सममता हुँ, सभी श्रीपायिकी-कलाश्री पर पुस्तकें लिखी गई होंगी। कितनी ही श्रीपायिकी कलाश्रों पर पुस्तके मिलती भी हैं। उन्हें सब लोग जानते हैं। संगीत ही का उदाहरण लीजिये। उस पर कितनी ही पस्तके हैं। बंगाल-निवासी भुदानन्द कविकरठाभरण ने हिन्दस्रों के अटारही शास्त्र पर टीकायें लिखी हैं। वे शेरशाह के समकालीन ये। उन्होंने संगीत-विद्या पर भी एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने संगीत-शास्त्र पर परतक-रचना करने वाले कितने ही प्राचीन लेखकें। के नाम दिये हैं। के हिल ने अपने नाट्य-शास्त्र में अकेले नत्य पर कितने ही ऋध्याय लिख डाले हैं। उनमें करण, ऋंगहार, नर्त्य श्रादि का विवेचन किया गया है | दशरूपक नामक ग्रन्थ में भी नर्त्य श्रीर नृत्य का भेद दिखाया गया है। केाहल ने, मेरे खयाल से, नाट्य-शास्त्र की रचना दूसरी शताब्दी में की । उसने नाट्य-शास्त्र के सभी श्र हो श्रीर उपांगों का सविस्तार विवेचन किया है।

हाँ, चित्रकला पर अप्रभी तक के।ई पुस्तक नहीं मिली। पर ईसा के पूर्व दूसरी सदी की चित्रकारी के नमूने अप्रलब्ते मिले हैं। छठीं से दसवीं सटी की चित्रकारी तो बहुत ही उत्तम मिलती है—कहीं गुफाओं के भीतर मन्दिरों में, कहीं दीवारों पर, कहीं ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई पुस्तकें। पर । यहाँ की संगतराशी के काम की तो सारी दुनिया तारीफ करती है। उसके तो बौद्ध कालीन नमूने तक मिलते हैं। इनके सिवा प्राचीन भारत-निवासियों के। और भी छोटी-मोटी अनेक कलायें जात थीं।

### इतिहास

कितने ही पुराणों में बड़े-बड़े राजवंशों का विवरण है। प्राचीन लिपियों के संग्रह से भारत के प्राचीन इतिहासज्ञान की प्राप्ति में खूब सहायता मिल रही है। सातधीं सदी से हमारे यहाँ लिखे हुए इतिहास मिलते हैं। उनमें सबसे पिहला हर्षवर्द्धन का इतिहास है। तब से भिन्न-भिन्न रूपों में इतिहास का लिखना बराबर जारी रहा। नव-साह साझ चरित विक्रमांकदेव-चरित, द्वयाश्रय, राम-चरित, पृथ्वीराजचरित श्रीर राज तर्रागणी श्रादि देखने से यह बात समक्त में श्रा सकती है कि किस प्रकार भिन्न-भिन्न ढंग पर इतिहास लिखे गये हैं। खोज करने से इस विषय में श्रीर भी श्राधिक बातें मालूम हो सकती हैं। केाई तीन सौ वर्ष पहले, पंडित जगमोहन नाम के एक लेखक ने एक इतिहास संग्रह किया था। उसमें लेखक ने कई पूर्ववर्ती संग्रह कर्लाशों के नाम दिये हैं। एक ऐसा ग्रन्थ मिला भी है। वह है भविष्यपुराणान्तर्गत ब्राह्म-खरड। उसे देखने से इतिहास श्रीर भूगोल-संबन्धिनी श्रीनेक बातें शात होती हैं। श्रातएव कहना पड़ता है, संस्कृत साहित्य में इतिहास का श्राभाव है, यह श्राच्नेप निराधार है।

#### तत्व-ज्ञान

भारतीय तत्व-शान छः भागों में बँटा हुआ है। पर इस विषय में भिज-भिज आवायों के भिज-भिज मत हैं। वे एक दूसरे से नहीं मिलते | खैर | वे दर्शन कहाते हैं | सभी दर्शनों में अध्यात्म विद्या ही का वर्णन नहीं | वैरोपिक दर्शन में पर्धर्य-विद्यान के सिद्धान्त भरे पड़े हैं | न्याय में तर्क-शास्त्र का विवेचन किया गया है | मीमांसा में धर्म कर्म संप्रविनी प्राचीन पद्धियों की व्याख्या है | योग दर्शन में अन्तर्गिहित शक्तियों के उद्गोधन का वर्णन है | हाँ, शक्कर और बौद्ध धर्मी य महायान-सम्प्रदाय के लेखकें ने अध्यात्म-विद्या अर्थात् वेदान्त का खूब विवेचन किया है । महायान-सम्प्रदाय के अनुयायियों ने नीति शास्त्र—नैतिक तत्वज्ञान—के भी तत्वों का गहरा विचार किया है |

काव्य और नाटक

प्रत्येक मनुष्य जाति में काव्य, थोड़ा बहुत अवश्य पाया जाता है | क्योंकि जीवन-कलह से त्रस्त मनुष्य के मन के। शान्ति देने में उससे बड़ी सहायता मिलती है । एक देश या जाति विशेष का काव्यसाहित्य दूसरे देश या जाति विशेष के काव्य-साहित्य से नहीं मिलता । किसी भी जाति में साहित्य का यह अङ्ग उतनी उन्नति के। नहीं पहुँच पाया जितनी उन्नति के। वह भारतवर्ष में पहुँचा है । किसी में एक बात की कभी है, तो किसी में दूसरी बात की । किसी में संगीत का अभाव है, किसी में नाटक का, किसी में पद्य का । पर प्राचीन भारत के काव्य-साहित्य में किसी बात का अभाव नहीं । गद्य-काव्य, पद्य-काव्य, चित्र काव्य; उसी तरह दृश्य-काव्य और अव्य-वाव्य; कहाँ तक गिनावें प्रत्येक प्रकार का काव्य मौजूद है और प्रत्येक बात काव्य से भरी हुई है । रामायस, महाभारत और रघुवंश पौरासिक काव्य के उत्तम नमूने हैं।

नाटक, त्रालंकार, चम्पू तथा त्रान्य छोटे-मोटे काव्य ग्रन्थों की तो बात ही जाने दीजिए । जगत्मसिद्ध कालिदास का रघुवंश तो दुनिया में अपना सानी नहीं रखता । पुराणों में प्रायः एक, दो अथवा इससे भी श्रिषक मुख्य पात्रों का वर्णन रहता है। पुराण के श्रारम्भ से श्रन्त तक उनका कार्य कलाप दिखलाया जाता है। रघुं रा में एक विशेषता है। वह यह कि उसके मुख्य पात्र बीच ही में लुप्त होते जाते हैं। फिर भी उनका उद्देश, उनका कार्य श्रीर उनकी नीति की एकता ज्यों की त्यों बनी रहती है। उनकी शृङ्खला खरिडत नहीं होती। यह विशेषता, यह चमत्कार, रघुवंश के खिवा श्रीर कहीं न पाइएगा।

#### श्रन्यान्य-विपय

जो साहित्य किसी मनुष्य जाति के सम्पूर्ण कार्यों श्रीर जीवन को प्रतिविम्बित करता है वही पूर्ण और प्रभावशाली कहा जाता है। अर्थात जिस साहित्य के अवलोकन से यह जाना जा सके कि अपमक जाति के कार्यों की दिशा आरेर उसकी सम्यता आसुक प्रकार की है और उसके जीवन में अमुक विशेषतायें हैं, वही साहित्य श्रेष्ठ है। यदि यह सिद्धान्त सच हो तो संस्कृत साहित्य ही ऐसा साहित्य है जिस पर यह लक्त ए घटित होता है। अपने प्राचीन समय की याद की जिए। उस समय न कागज ही मिलते थे. न छापने की कला ही का उदय हुन्ना था। पर इमारा संस्कृत-साहित्य तन भी पूर्णावस्था को पहुँच गया। श्रीर शास्त्रों की बात का तो कहना ही क्या है. संस्कृत साहित्य में चौर-शास्त्र तक विद्यमान है। भास श्रीर शदक ने अपने ग्रन्थों में उसका उल्लेख किया है। चौर-शास्त्र पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी मिला है | उसका लेखक भी चौर ही था | उसने उसमें चौर कर्मका अष्ठ वर्णन किया है। यह ग्रंथ ताइ-पत्र पर लिखा हुआ है। इसी तरह बाज पत्नी आदि पालने पर भी एक पुस्तक मिली है। इन पचियों की भिन्न-भिन्न जातियों. उनके पालन पोषण के नियमों तथा उनके उपयोगों का उसमें वर्शन है।

इस विवेचना से सिद्ध है कि सस्कृत साहित्य कितने ही आश्चरों से भरा हुआ है। उसके विस्तार, उसकी प्राचीनता, उसकी पुष्टि बहुत ही कुत्रहल जनक है। ऐसे साहित्य का अध्ययन करने वालों के मन पर क्या कुछ भी असर नहीं पड़ सकता १ जरूर पड़ सकता है। वह अध्ययनकर्ता के शील-स्वभाव को एकदम बदल सकता है। बुद्धि सम्बन्धिनी शिद्धा प्राप्त करने भें इस साहित्य के अध्ययन से बद्ध कर अन्य साधन नहीं। खेद है, ऐसे उपयोगी, ऐसे परिपूर्ण, ऐसे प्रभाव-शाली साहित्य का बहुत ही कम सम्मान आजतक लोगों ने किया है। पर, अब, हम इसकी महत्ता समक्तने लगे हैं। इससे बहुत कुछ सन्तोष होता है।

[ श्रप्रेल, १६१६

### ४-सर विलियम जोन्स ने कैसे संस्कृत सीखी

सर विलियम जोन्स संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध पंडित हो गये हैं। उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसायी की नींत्र डाली थी। यद्यि उनके पहले भी कई वेग्प निवासियों ने इस देश में श्राकर संस्कृत की थाड़ी बहुत शिल्ला प्राप्त की थीं, तथापि सर विलियम की तरह बड़ी बड़ी कठिनाइयों के। मेलकर संस्कृत का यथेष्ट ज्ञान श्रोर किसी ने उनके पहले नहीं प्राप्त किया था। एशियाटिक से।सायटी की स्थापना करके उन्होंने बहुत बड़ा काभ किया। इस से।सायटी की बदौलत पौर्वात्य भापाओं के अनेक अलभ्य प्रंथ आज तक प्रकाशित हो चुके हैं श्रीर अनेक अश्रुतपूर्व विद्या श्रीर कला आदि के विषय की बातें मालूम हुई है। यदि सर विलियम जेग्स संस्कृत सीख कर संस्कृत के अन्यों का अनुवाद श्रा गरेजी में न प्रकाशित करते तो शायद संस्कृत

भाषा श्रौर संस्कृत-साहित्य का महत्व यारप के विद्वानों पर विदित न होता। श्रौर यदि होता भी तो बहुत दिन बाद होता।

जून, १६०७ के "दिन्द्स्तान रिव्यु" में एक छोटा वा लेख, श्रीयुक्त एमं सी सन्याल एमं ए० का लिखा हुन्ना प्रकाशित हुन्ना है। उसमें लेखक ने दिखलाया है कि कैमी-कैसी कठिनाइयों के। भे नकर सर विलियम ने कलकत्ते में संस्कृत सीखी। क्या हम लोगों में एक भी मनुष्य ऐसा है जो सर विज्ञियम को ब्राधी भी कठिनाइयाँ उठा कर सस्कृत सीखने की इच्छा रखता हो ? कितनी लजा, कितने दःख, कितने परिताप की बात है कि विदेशी लोग इतना कष्ट उठाकर श्रीर इतना धन खर्च करके संस्कृत सीखें त्रार संस्कृत-साहित्य के जन्मदाता भारत-वासियों के वंशज फारसी और अगरेजी-शिद्धा के मद में मतवाले इहोकर यह भी न जाने कि सस्क्रत नाम किस का है। सस्क्रत जानना तो दर की बात है, इस लोग अपनी मातुभाषा हिन्दी भी तो बहुना नहीं जानते। ग्रीर जो लोग जानते हैं उन्हें हिन्दी लिखते शरम श्चाती है ! इन मात्भाषा-द्रोहियों का ईश्वर कल्याण करे ! सात समुद्र पार कर इंगलेंड वाले यहाँ आते हैं और न जाने कितना परिश्रम श्रीर खर्च उठाकर यहाँ की भाषाएँ सीखते हैं। फिर श्रनेक उत्तमोत्तम प्रन्थ लिखकर ज्ञानवृद्धि करते हैं। उन्हीं के प्रन्थ पढ़कर इस लोग श्रपनी भाषा श्रीर श्रपने साहित्य के तत्वज्ञानी बनते हैं। पर खुद कुछ नहीं करते | करते हैं सिर्फ कालातिपात | श्रीर करते हैं श्राँगरेजी लिखने की अपनी याग्यता का प्रदर्शन। घर में घोर अर्घकार है, उसे तो दूर नहीं करते । विदेश में जहाँ गैस ख्रौर बिजली की रोशनी हो रही है. चिराग जलाने दौड़ते हैं।

सर विलियम जोन्स, सुमीम केार्ट के जज मुकर्रर होकर, १७८३ ई० में कलकत्ते त्राये | वहाँ त्राकर उन्होंने थोड़ी सी हिन्दो सीखी। उसकी मदद से वे अपने नौकरों से किसी तरह बातचीत करने लगे। उसके बाद उन्हें सस्कृत सीखने की इच्छा हुई | इससे वे एक पंडित की तलाश में लगे। पर पंडित उन्हें कैसे मिल सकता था १ वह ब्राजकल का जमाना तो था नहीं। एक भी ब्राह्मण वेद ह्योर शास्त्र की पवित्र सरकृत भाषा एक यवन के। सिखाने पर राजी न हुआ । कृष्णनगर के महाराज शिवचन्द्र सर विलियम के मित्र थे। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, पर व्यर्थ। यवन की संस्कृत-शिद्धा ! शिव शिव ! सर विलियम ने बहुत बड़ी तनख्याह का भी लालच दिया। पर उनका यह प्रयत्न भी निष्फल हुन्ना। लालच के मारे दो एक पंडित सर विलियम के यहाँ पधारे भी श्रीर इसका निश्चय करना चाहा कि यदि वे उन्हें संस्कृत पढावें तो क्या तनस्वाह मिलेगी १ पर जब यह बात उनके पड़ोिसयों ने सुनी तब उनके तलवां की ब्राग मस्तक तक जा पहुँची। तुम यवनौ के हाथ इमारी परम पिवत्र देववाणी वेचोगे ! श्रच्छी बात हैं: तुम बिरादरी से खारिज । तुम्हारा जलब्रह्ण बन्द । बस, फिर क्या था, उनका सारा साइस काफूर हो गया । फिर उन्होंने सर विलियम के बंगले के ब्रहाते में कदम नहीं रक्षा। ब्राव क्या किया जाय। खैर कलकत्ते में न सही, ऋौर कहीं के।ई पंडित मिल जाय तो ऋच्छा । यह समभ कर सर विलियम संस्कृत के प्रधान पीठ नवदीप का गये। यहाँ भी उन्होंने बहुत के।शिश की, परन्तु किसी ने उन्हें सस्कृत शिक्ता देना ऋंगीकार न किया | मूँ इ मार कर वहाँ से भी लौट श्चाये ।

इस नाकामयाबी श्रीर नाउम्मेदी पर भी सर विलियम जोन्स ने रगड़ नहीं छोड़ी। पिएडत की तलाश में वे बराबर बने ही रहे | श्रांत में ब्राह्मण तो नहीं, वैद्य-जाति के संस्कृतज्ञ ने, १००) रुपये महीने पर, श्रापका पढ़ाना मंजूर किया। इस पिएडत का नाम था रामलोचन कवि भूषण। ये पंडित महाराज संसार में श्रकेले ही थे। न स्त्री थी, न सन्ति । हवड़ा के पास सलिक्या में आप रहते थे। किसी से कुछ सरे। बार न रखते थे। सब से अलग रहते थे इसी से आपका जाति या समाज के विहिष्कार का डर न था। पिएडत महाशय वैद्य-विद्या भी जानते थे। पास-पड़ोस के लोग चिकि सा कराने आपको अक्सर बुलाते थे। कभी-कभी इनके रोगी अच्छे भी हो जाते थे। इसमें इन्होंने अपने मन में कहा कि यदि हम इस यवन को संस्कृत पढ़ायेंगे तो भी हमारे टेाले महल्ले के लोग हमें न छोड़ सकेंगे। जब कोई बीमार होगा, लाचार होकर उन्हें हमी का बुलाना पड़ेगा। क्योंकि और केाई वैद्य यहाँ है ही नहीं। इसी से इन्हें सर विलियम जोन्स का पढ़ाने का साहस हुआ। एक तो १००) महीने तनक्वाह, फिर सलिक्या से चौं पी तल रोज आने-जाने के लिए मुफ्त में प्रस्तकी की सवारी। याद रहे उस समय पालकी की सवारी के लिए महीने में ३०) राये से कम न खर्च होते थे अत्रयव अपना सब तन्ह से फायदा समफकर समलोचन ने सर विलियम के पढ़ाने का निश्चय किया।

कविभूपण्जी ने सरं विलियम जीन्स के साथ बड़ी-बड़ी शर्तें कीं।
पर सर विलियम इतने उदार हृदय ये कि उन्होंने सब शर्तों की मंजूर कर लिया | उनके बँगले के नीचे के खंड का एक कमरा पढ़ाने के लिये पसंद किया गया, उसके फर्श में संगमरमर बिछ्जाया गया। एक हिंदू नौकर रक्खा गया। उसके लिपुर्द यह काम हुन्ना कि वह रोज हुगली से जल लाकर कमरे के फर्श का, श्रीर थोड़ी दूर तक दीवारों का भी घोवे। दो-चार लकड़ी की कुरसियों श्रीर एक लकड़ी के मेज के सिवा श्रीर सब चीजें उस कमरे से हटा दी गई'। ये चीजें भी रोज घोई जाने लगीं। शिद्धा दान के लिये सबेरे की बेला नियत हुई। पढ़ने के कमरे में कदम रखने के पहले सर विलियम का हुकम हुश्रा कि एक प्याला चाय के सिवा न कुछ, खायें न पियें। यह मी

उन्हें मंजूर करना पड़ा। किय भूपणाजी की यह आजा हुई कि गा-मांछ. वृष-मांस, शूकर-मांस मकान के अन्दर न जाने पावे। यह बात भी कबूल हुई। एक कमरा पंडितजी के। कपड़े पहनने के लिए दिया गया। उसके भी रोज धोये जाने की योजना हुई। पंडित महाशय ने दो जोड़े कपड़े रक्खे। उनमें से एक जोड़ा इस कमरे में रक्खा गया। रोज प्रात:काल जिस कपड़े के। पहन कर आप साहब के यहाँ आते थे उसे इस कमरे में रक्खा हुआ जोड़ा पहन कर आप पढ़ाते थे। चलते सगय फिर उसे बदलकर धर वाला जोड़ा पहन लेते थे।

इतने महाभारत के बाद सर विलियम ने "रामः, रामौ, रामाः" शुद्ध किया। न सर विलियम सस्कृत जानें, न कविभूषण महाश्य श्राँगरेजी। पाठ कैसे चले ? खेर इतनी थी कि साह्य थोड़ी सी टूटी-फूटी हिन्दी बोल लेते थे। उसी की मदद से पाठारम्भ हुआ। दोनों ने उसी की शरण ली। सौभाष्य से अध्यापक और अध्येता दोनों पुद्धिमान थे। नहीं तो उतनी थोड़ी हिन्दी में कभी न काम चलता। सर विलियम ने बड़ी मिहनत की। एक ही वर्ष में वह सरल संस्कृत में अपना आश्य प्रकट कर लेने लगे। संस्कृत में लिंगभेद और कियाओं में कृष बड़े मुश्किल हैं। बहुत सम्भव है, पहले पहल सर विलियम ने बहुत सी संशाओं और कियाओं के रूप कागज पर लिख लिय होंगे। उनकी तालिकामें बना ली होंगी। उन्हीं की मदद से उन्होंने आगे का काम निकाला हो। किस तरह उन्होंने पंडित रामलोचन से संस्कृत सीखी, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता। यदि उनकी पाठ-ग्रह्ण-प्रणाली मालूम हो जाती तो उसे जानकर जरूर कुत्हल होता।

एक दिन सर विलियम जोन्स पंडित महाशय से बातचीत कर रहे थे। बातों-बातों में नाटक का जिक स्राया। स्नापको मालूम हुन्ना कि संस्कृत में भी नाटक के प्रनथ हैं। उस समय भी कलकर्त में स्नमीर श्रादिमियों के यहाँ नाटक खेले जाते थे। श्राँगरेजों के। यह बात मालूम थी। पं रामलोचन ने कहा कि पुराने जमाने में भी राजों श्रोर श्रमीर श्रादिमियों के यहाँ ऐसे ही नाटक हुश्रा करते थे। यह सुनकर सर विलियम के। श्राप्तचर्य हुश्रा श्रोर पित रामलोचन से श्राप शकुन्तला पढ़ने लगे। उस पर श्राप इतने मुग्य हुये कि, उस पर गय पद्यमय श्रांगरेजी श्रमुवाद श्रापने कर डाला। यद्यि श्रमुवाद श्रच्छा नहीं बना, तथाि योरपवालों की श्राँखों खोल दी। उसे पढ़ कर लोगों ने पहले पहल जाना कि संस्कृत का साहित्य खूब उन्नत है। जर्मनी का गैरी नामक किन तो सर विलियम के श्रमुवाद के। पढ़ कर श्रलौकिक श्रानन्द से विभोर हो उठा। उसने उसी ममता की दशा में शकुन्तला की स्तुति में एक किनता तक बना डाली।

सुनते हैं, सर विलियम जोन्स के संकृत-शिक् क बड़े तेज मिजाज आदमी थे। जो बात सर विलियम की समक्त में न आती थी उसे गुरु जी से पूछना पड़ता था। गुरु महाशय ठीक तौर पढ़ाना जानते न थे। वे सर विलियम के। मी उसी रास्ते ले जाते थे जिस रास्ते टील (पाटराालाओं) के विद्यार्थी जाते हैं। इससे सर विलियम के। कभी-कभी के।ई बात दो-दो, तीन-जीन दफे पूछनी पड़तीं थी। एक दफे बताने से वह उनके ध्यान ही में न आती थो। ऐसे मौकों पर गुरुदेय महाशय का मिजाज गरम हो उठता था। आप क्तर कह बैठते थे— "यह विषय बड़ा ही क्लिष्ट है, गौ-माँस-भोजी लोगों के लिए इसका ठीक-ठीक समक्तना प्रायः असम्भव है।" पर सर विलियम जोन्स पड़ित महाशय के। इतना त्यान करते थे और उन्हें इतना मान देते थे कि उनकी इस तरह की मलामतों के। हँसकर टाल दिया करते थे।

पंडित रामलोचन कविभूषमा १८१२ ईसवी तक जीवित थे। वे अञ्चे विद्वान् थे। काव्य, नाटक, अञ्चलकार और व्यकरण में वे खूब

प्रवीण थे। पर धर्मशास्त्र और 'दर्शन में उनकी विशेष गति न थी। इसिलए व्याकरण और काव्य का यथेष्ट अभ्यास कर चुकने पर, जब सर विलियम ने धर्मशास्त्र का अध्ययन शुक्त किया तब उन्हें एक और पंडित रखना पड़ा। यवनों के। संस्कृत सिखाना पहले घोर पाप समका जाता था, पर अब इस तरह का रूथल कुछ ढीला पड़ गया। इससे सर विलियम के। धर्मशास्त्री पंडित हुँ दुने में विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ा।

सर विलियम जोन्स, १७८३ ईसवी में, जज होकर कलकत्ते श्राये श्रीर १७६४ में वहीं गरे। दिन्दुस्तान श्राने के पहले श्रावसफर्ड में उन्होंने फारसी श्रीर श्रारची सीखी थी। उनका बनाया हुश्रा फारसी का व्याकरण उत्तम प्रन्थ है। वह श्राव नहीं मिलता। बङ्गाल की एशियादिक सोसायटी उन्हीं की कायम की हुई है। उसे चाहिये कि इस व्याकरण के। वह किर से प्रकाशित करे, जिसमें सादी श्रीर हाफिज की मनोमोहक भाषा सीखने की जिन्हें इच्छा हो वे उससे फायदा उठा सकें। हिन्दुस्तान की सिविल सर्विस के मेम्बरों के लिए वह बहुत उपयोगी होगा।

[ जून, १६०८.

# िं—पुराने ऋँगरेज ऋधिकारियों के संस्कृत पढ़ने का फल

इँगलिस्तान के व्यापारी तो बहुत पहले से भारत में व्यापार करते थे; पर उन सब का काम अलग अलग होता था, एक में न होता था। इससे काम काज में सुभीता कम था छौर मुनाफा भी कम होता था। इस त्रृटि के। दूर करने के लिये १२५ स्त्रादमियों ने मिलकर, साढ़े दस लाप राये की पूँजी से. एक कमानी बनाई | इंगलैंड की रानी एत्ति जवेथ ने ३१ दिसम्बर, १६०० के। इस कम्पनी की दस्तावेज़ पर दस्तखत करके इङ्गलेंड श्रीर भारत के बीच व्यापार करने की श्राज्ञा दी। ईस्ट-इंडिया कम्पनी की जड़ यहीं से जमी. श्रथवा यों कहिये कि अ गरेजी राज्य का सूत्रपात यहीं से जमी, अथवा यों कहिये कि अ'गरेजी राज्य का सुत्रमत यहीं से हुआ। इसी १२५ व्यापारियों की कम्पनी ने, कुछ दिनों में, राजसी ठाट जमा लिया ख्रौर ख्रपने देश इंगलिस्तान का अपेदा जिस देश की आबादी दस गुनी अधिक है उस पर व्यापार करते-करते राजसत्ता भी चलने लगी | इस कम्मनी के साम्भीदार अपने देश में तो अपने बादश इ की रियाया थे: पर भारत में खुद ही बादशाह बनकर हुकूमन करते थे; फीजें रखते थे, बड़े-बड़े राजों. महाराजों श्रीर शाहंशाहों की बराबरी करते थे; लड़ाइयाँ लइते थे: सन्धि-स्थापना करते थे श्रौर भी न मालूम कितने सत्तासूचक काम करते थे। ऐसा दृश्य इस भूमएडल में बहुत कम देखा गया होगा। यह इमारा निज का कथन नहीं, किन्तु लन्दन की टी० किशर

अपनिवन कम्पनी के लिए ए० रगोजिन साहब ने जो भारतवर्ष का एक प्राचीन इतिहास लिखा है उसके एक अंश का अवतरण मात्र है।

भारत में व्यापार करने वाले येरिप के गोरे व्यापारियों की यह पहली ही कम्पनी न थी। पोर्चु गीज लोग यहाँ बहुत पहले से-जब से वास्केडिगामा ने १४६८ ईसवी में इस देश की भूमि पर कदम रक्ष्वा -- व्यापार में लगे थे। विदेशी व्यापारियों में ये अकेले ही थे और खब माल-माल हो रहे थे। ऋँगरेज ब्यापारियों ने देखा कि ये लोग करोड़ों रुपये श्रपने देश ढोये लिये जा रहे हैं: चलो इम भी इन्हीं की त्तरह भारत में व्यापार करें ऋौर जो मुनाफा इन लोगों के। हो रहा है उसका कुछ श्रांश इम भी लें। पोर्चुगी जों का व्यापार के ई सी वर्ष तक जिना किसी विध बाधा के भारत में जारी रहा । इसमें कुछ सन्देह नहीं कि वे लोग एक प्रान्त के बाद दूसरे प्रान्त के। अपनी जमींदारी में शामिल करके पूरे गुल्क का अपने कब्जे में कर लेने का इरादा रखते थे ! वे लोग अपने इत इरादे के। कार्य में परिशान कर रहे थे कि ईन्ट-इंडिया-कम्पनी ने भारत में पदार्पण किया । श्राँगरेज व्यापारी पोर्च गीज लोगों से किसी बात में कम न थे। उन्होंने बड़ी हढ़ता से पौर्चुगीजों का सामना किया। उनके साथ चढ़ा-ऊपरी करने में श्राँगरेजों ने बड़ी सरगमी दिखाई | फल यह हुआ कि पोर्चु गीज लोगों का प्रभुत्व धीरे-धीरे कम हो चला। उनकी श्रामदनी के द्वार कम कम से बन्द होने लगे ! यहाँ तक कि १६६१ ईसवी में उन लोगों ने अपनी बची-बचाई एकमात्र जमींदारी इंगलिस्तान के राजा का दे डाली। उस समय केवल बम्बई ख्रीर उसके ख्रास पास का भूभाग उन लोगों के कब्जे में था। पूर्वोक्त ७न् में पोर्चु गल की राजकुमारी कैथराइन का विवाह इंगलैंड के राजा दूसरे चार्ल्स के साथ हुन्ना। तब बम्बई की जमींदारी के। अपने काम की न सममकर पोर्च गल के राजा ने

कैथराइन के दहेज में दे डाला | परन्तु श्राँगरेज राज ने इस दहेज के। तुच्छ समक्तर १५० रुपये सालाना मालगुजारी देने का इकरार नामा लेकर, ईस्ट-इंडिया-कम्पनी के। दे डाला । बम्बई श्रीर उसके श्रास-पास के प्रदेश की कीमत उस समय साढ़े बारइ रुपये कुमहीने से श्राधिक नहीं समभी गई!!!

व्यापार व्यवसाय श्रीर जमींदारी श्रादि बढाने में पोर्च गीज लोंगों की प्रतियोगिता यद्यपि जाती रही तथा ऋँगरेजों के। भारत में सत्ता-विस्तार करते देख यौरप के श्रौर लोगों के मुँह से भी लार टपकने लगी फ्रांस, डेनमार्क श्रीर हालैंड में भी ईस्ट-इंडिया नाम की कम्पनियाँ खड़ी हुई | उन्होंने. भी भारत में व्यापार त्रारम्भ करके ब्रांगरेज कम्पनी के मुनाफे के। घटाना आरम्भ कर दिया। यही नहीं, किन्त जर्मनी श्रीर स्वीडन में भी इस तरह की कम्पनियाँ बनीं। उन्होंने भी भारत में ऋपनी ऋपनी के। ठियाँ खोलीं। परन्तु डेनमार्क, जर्मनी ऋौर स्वीडन की कम्पनियों से हमारी ऋंगरेजी, ईस्ट-इंडिया कम्पनी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इन तीन कम्पनियों का महत्व इतना कम था कि ऋंगरेजी कम्पनी के साथ ये नाम लेने योग्य चढा-ऊपरी नहीं कर सकीं। परन्त डच श्रीर फ्रॉच कम्पनियों के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती । उनके कारण अगरेज कम्पनी का मुनाफा और प्रभत्व जरूर कम हो गया । डच लोग उस समय सामुद्रिक बल में श्रपना सानी न रखते थे। इससे उन लोगों ने हर तरह से ऋंगरेजी ईस्ट-इंडिया कम्पनी के साथ चढा ऊपरी ब्रारम्भ कर दी-यहाँ तक कि बल प्रयोग करके भी श्रपना मतलब निकालने में डच लोगों ने कसर नहीं की। भारत ही में श्रपना प्रमुख-विस्तार करके डच लोग चुप नहीं रहे। उन्होंने बड़ी फ़रती से लंका, सुमात्रा, जावा ख्रीर मलाका श्रादि द्वीपों का भी श्रधिकांश श्रपने कब्जे में कर लिया। इसं इच कम्पनी ने ब्राँगरेज-व्यापारियों की कंपनी के साथ जी-जान होकर

प्रतियोगिता की । इस कारण दोनों में विषम रात्र भाव पैदा हो गया । एक दूसरी के। नीचा दिखाने की सदा ही कोरिश करती रही | यहाँ तक िक कभी-कभी मारकाट तक की भी नौयत आई । बड़ी-बड़ी किटिनाइयाँ भेजने के बाद आँगरेज-व्यापारियों को इन डच व्यापारियों की प्रतियोगिता से फ़ुरसत मिजी ! के।ई सी वर्ष तक उनके तरह-तरह के दौंब-पेंच खेले गये । अन्त में डच लोगों ने आजिज आकर भारत से अपना सरोकार छोड़ दिया !

श्रव श्रकेली फ्रेंच कम्पनी का सामना श्राँगरेजों के। करना पड़ा | इस फ्रेंच कम्पनी का भी श्रांतरिक श्रिमियाय भारत के। धीरे-धीरे श्रिपनी मुट्टी में कर लेने का था । श्रीर श्राँगरेज भी इसी इरादे से पैर फैता रहे थे। एक बिल में दो साँप कैसे रहें ? इससे दोनों में घोर कलह उपस्थित हो गया। एक ने दूसरे का श्रपदस्थ करने की कोशिश श्रारम्भ कर दी। कूटनीति से काम लिया जाने लगा | जब उससे कामयाधी न हुई तब लड़ाइयाँ तक लड़ी गईं। एक कम्पनी दूसरी के धीछे ही पड़ी रही। होते होते श्रांगरेजों का प्रमुख बढ़ा ? उसने फांस वालों के बल के। नष्ट-प्राय कर दिया। पांडीचरी, करीकाल श्रीर चन्द्रनगर की जमींदारियों को छोड़कर फाँच लोगों का भारत में श्रीर कुछ बाकी न रहा। पोर्चुगीजों के कब्जे में भी समुद्र के किनारे किनारे सिर्फ दस-पाँच मील जमीन रह गई। श्रांगरेजों ने कहा, 'कुछ इर्ज नहीं। इन लोगों के पास इतनी जमींदारी बनी रहने दो ! इससे हमारा कुछ नहीं विगड़ सकता।'

श्रव श्रंगरेजों के। श्रपना बल विक्रम श्रोर प्रभाव बढ़ाने में रोकने वाला कोई न रहा— फेंच, पोर्चुगीज, डच सब ने उनके लिए रास्ता साफ कर दिया। श्रङ्करेजों की महिमा बढ़ने लगी। ब्यापार-वृद्धि के साथ साथ राज्य वृद्धि भी होने लगी। एक के बाद दूसरा प्रान्त उनका वारन हेस्टिंग्ज ईस्ट-इं डिया-कम्पनी के पहले गवर्नर-जनरल हुये। उन्होंने सब से पहले भारत-वासियों की रीति, रस्म श्रीर स्वभाव श्रादि का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। उस समय भारतवासी बोका डोने वाले पशुश्रों के समान समके जाते थे। उनके देश में कटम रखना सिर्फ रुप्या कमाने के लिये ही जक्दरी ममका जाता था। खैर। वारन हेस्टिंग्ज ने कहा कि जिन लोगों से श्रोर जिन लोगों के देश से हमें इतना लाम है उन पर, जहाँ तक हमें कोई हानि न पहुँचे, श्रच्छी तरह शासन करना चाहिये। परन्तु मुशामन की योग्यता श्राने के लिये भारतवासियों के इतिहास, विश्वास, धर्म, साहित्य श्रादि का ज्ञान होना जरूरी समका गया। श्रात्य वारन हेस्टिंग्ज ने श्रामं श्रामं कर्मचारियों का ध्यान इस श्रोर दिलाया श्रीर सर विलियम ज़ोन्स ने पहले पहले संस्कृत सीखना श्रारम्भ किया।

सर विलियम बंगाल की 'सुपीम कार्ट' के जज थे। उन्होंने १७८४ ईसवी में बगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की श्रीर इम लोगों के धर्म-शास्त्र का श्रध्ययन श्रारम्म किया। क्योंकि जिना धर्म-शास्त्र के गारनवासियों के मुकद्दमी का फैसला करने में श्रांगरेज जजों की बंहद किटनाई का सामना करना पड़ता था श्रीर दत्तक श्रादि लेने का विषय उपस्थित होने पर वारन वेस्टिंग्ज की पिखतों की शरण लनी पड़ती थी। सर विलियम जोन्स ने किस तरह संस्कृत सीखी, इस पर एक लेख पहले ही लिखा जा चुका है। इस काम में उन्हें सेकड़ी विश्व-बाधार्यें हुई। पर सब की पार करके सर विलियम ने मतलब भर के लिये गंस्कृत का ज्ञान प्राप्त ही कर लिया। श्रद्धी श्रीर फारसी तो वे इँगलैंड ही से पढ़कर श्राये थे। सस्कृत उन्होंने यहाँ पढ़ी। पूर्वी देशों की भाषाश्रों में से यही तीन भाषायों, साहित्य के नाते, उच्च श्रीर बड़ काम की समर्की जाती हैं। सर विलियम ने पहले मनुस्मृति का श्रनुवाद किया। यह श्रनुवाद

१७६० ईसवी में छपा। इससे बड़ा काम निकला। श्रांगरेज जजों केा भारतीय पिखतों की जो पद-पद पर सहायता दरकार होती थी उसकी जरूरत बहुत कम रह गई। भारतवासियों को श्रापने धर्मशास्त्र के श्रानुसार न्याय कराने में तब सुभीता हो गया।

इसके बाद संस्कृत-नाटकों का नाम सनकर सर विलियम जीन्स ने नाटकों का पता लगाना अगरम्भ किया और शकुन्तला नाटक के। पढ़कर उसका अनुवाद अंगरेजी में किया। इस नाटक ने यारप के विद्यारिक जनों की ऋाँखें खोल दीं। तब तक येरप वाले भारत-वासियों के। जैसा ऊपर कहा जा चुका है निरे जंगली समभते थे। उनका ख्याल था कि भारत में कुछ भी साहित्य नहीं है श्रीर जो कुछ है भी वह किसी काम का नहीं | तब तक यारप वालों की टिष्ट में भारतवासी ऋत्यन्त ही पृशा की दृष्टि से देखे जाते थे। पृशा की दृष्टि से तो वे अब भी देखे जाते हैं, पर अब और तब में बहुत अन्तर है। तब इम लोगों की गिनती कुछ-कुछ अफ्रीका की हाटेनटाट, पुशम्यन श्रीर जुलू ब्रादि महा असम्य जातियों में थी ब्रीर भारत की कुछ कटर यदि की जाती थी तो सिर्फ इसलिए कि उसकी बटौलन करोड़ों इपये विलायत ले जाने के। मिलते थे। पर शकुनतला के। पढ-कर उन लोगों का यह भाव एकदम तिरोहित हो गया । शकुन्तला की कविता, उसके पात्री का चरित्र, उसकी भाव प्रवस्ता आहि देखरें व लोग मुग्ध हो गये। शकुन्तला के अपरेजी अपनुवाद के भी अपनु-बाद जर्मन स्रीर फोच स्त्रादि स्त्रनेक भाषात्रों में हो गये: जिन्हें पढकर तत्तहें शवासियों ने भी उसकी श्रेष्ठता एक स्वर से कबल की।

शकुन्तला वह चीज है जिसकी कृपा से भारतवासी हैवान से इंसान समक्तें जाने लगे—पशु से मनुष्य माने जाने लगे | श्रातएव भगवान् कालिदास के हम लोग हृदय से ऋगी हैं | शकुन्तला से यारप बालों का मालूम हो गया कि नाट्यविद्या में हिन्दू-सन्तान उन लोगों से

यदि बढ़ी हुई नहीं है तो कम भी किसी तरह नहीं। वे यह भी जान गये कि जिस ग्रीक-भाषा के साहित्य की श्रेष्टता के वे लोग इतने कायल हैं, संस्कृत का साहित्य उससे भी किसी-किसी श्रंश में, श्रागे बढ़ा हुश्रा है | प्राचीनता में तो संस्कृत-साहित्य की बराबरी किसी भी भाषा का साहित्य नहीं कर सकता।

शकुन्तला रचना-कौशल को देखकर योरपवालों को जितना कौतू-इल हुआ उसके कथानक का विचार करके उससे भी अधिक आश्चर्य हुआ। उसके कथानक का साहश्य उन्हें एक ग्रीक कहानी में मिल गया। श्रीर जब उन लोगों ने विक्रमोर्वशी देखी तब उनके कथानक की भी सदृशता उन्हें ग्रीक-भाषा की एक कहानी में मिली | इस पर उन लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही | वे सोचने लगे कि क्या बात है जो इन ग्रसभ्य श्रथवा श्रदंसभ्य भारतवासियो की बातें उन पूज्य-तम ग्रीक लोगो की बातों से मिलती हैं। कही दोनों के प्रवीं का किसी समय एकत्र वास तो नहीं रहा १ यह तो साधारण श्राटमियों की बात हुई। भाषा-शास्त्र के जानने वालों को पुरातत्व वेत्तान्त्रों का तथा परानी कथा-कहानियों का ज्ञान रखनेवालों को तो विश्वास-सा हो गया कि इस साम्य का जरूर कोई बहुत बड़ा कारण है। शकुन्तला के पाठ ऋौर बंगाले की एशियाटिक सासायटी की स्थापना से सर विलियम जोन्स के सिवा चार्ल्स विलिकन्स श्रीर हेनरी टामस कोलब क श्रादि श्रौर भी कई श्रंगे ज विद्वानों को संस्कृताध्ययन की श्रोर रुचि हुई । नई-नई खोज होने लगी; नई-नई पुस्तकें बनने लगीं । फल यह हुआ कि इन गौरांग परिडतों को संस्कृत के सैकड़ों शब्द ग्रीक आदि योरप की प्राचीन भाषात्रों से प्रायः तद्वत् अथवा कुछ फेरफार के साथ मिल गये। इससे इन लोगों के आश्चर्य, कौत्इल और एक प्रकार के त्रातङ्क का ठिकाना न रहा । श्ररे इन बहशी हिन्दुस्तानियों की प्राचीन भाषा क्या किसी समय इमारे भी पूर्व-पुरुषों की भाषा थी।

वस फिर क्या था थोरप के कितने ही पिएडत काब्य, नाटक, इतिहास, धर्मशास्त्र ऋादि का ऋष्ययन जी लगाकर करने लगे। जर्मनी के वान शेलीजल और वान हम्बौल ऋादि प्रकाएड पिएडतों ने वड़ी ही सरगरमी से संस्कृत सीखना शुरू किया। जब इन लोगों को वेद पढ़ने और समक्षने की शक्ति हा गई तब इन्होंने ऋपना ऋधिक समय वैदिक प्रन्थों ही के परिशीलन में लगाना ऋपरम्म किया। इससे उनकी आँखें खुन गई। सस्कृत-शिद्धा का प्रचार इंगलिस्तान और जर्मनी के सिवा फांस, हालैंड, ऋमेरिका और रूस तक में होने लगा। वैदिक प्रन्थों को इन विद्वानों ने एक स्वर से दुनिया के सब प्रन्थों से पुराना माना और उसके सम्बन्ध में नाना प्रकार की चर्चा ऋारम्म हो गई। तब से ऋाज तक योरप में कितने ही विद्वान् ऐसे हो गये हैं और कितने ही होते जा रहे हैं जिनकी कृपा से संस्कृत-साहित्य के नये-नये रतन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं और ऋब प्राप्त होते जाते हैं।

श्रंगरेन श्रधिकारियां ने संस्कृत सीखने की श्रोर ध्यान तो श्रपने स्वार्थसाधन के लिए दिया था—उन्होंने तो इसलिए फ्हले पहल संस्कृत सीखने की जरूरत समफी थी। उनमें इस लोगों की रीति-रस्में श्रादि जानकर भारत पर बिना बिन्न बाधा के शासन कर सकें—पर संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठता ने उन लोगों को भी उसका श्रध्ययन करने के लिए लाचार किया जिनका शासन से क्या, इस देश से भी, कुछ सम्बन्ध न था। यदि योरपवाले संस्कृत की कदर न करते तो हजारों श्रमोल प्रन्थ यहीं कीड़ों की खूराक हो जाते। जर्मनी, फांस, इंगलैंड श्रादि के पुस्तकालयों में क्यों वे पहुंचते श्रीर क्यों प्रतिवर्ध नये नये प्रन्थों का पता लगाया जाता ? श्राज तक योरप के विद्वानों ने जो श्रमेकानेक श्रलभ्य प्रन्थ प्रकाशित किये हैं, श्रमेकानेक वैदिक रहस्यों का उद्वाटन किया है, हमारे श्रीर श्रपने पूर्वजों के किसी समय एकत एक ही जगह रहने श्रीर एक भाषा बोलने के विषय में जो प्रमाणपूर्ण

त्रानेका नेक पुस्तकें लिखी हैं उसके लिए भारतवासी उनके बहुत कृतक हैं। यदि इमारी देववाणी संस्कृत की महिमा से त्राकृष्ट होकर योरप के विद्या-व्यसनी जन उसका परिशीलन न करते तो भारत में राजा त्रौर प्रजा के बीच इस समय जैसा भाव है, शायद वैसा कभी न होता। बहुत सम्भव है, पूर्ववत् इम लोग पशुत्रों ही की तरह लाठी से हाँके जाते। श्रतएव इम लोग श्राँगरेज-कमंचारी योरप के विद्वान् संस्कृत भाषा त्रौर महाकवि कालिदास के बहुत ऋणी हैं। विशेष कर कालिदास ही की बदौलत इमारी सम्यता त्रौर विद्वता का हाल योरप वालों को भालूम हुन्ना। इमारा धर्म है कि इम वालिदास की पूजा करें स्त्रौर प्रेमपूर्वक संस्कृत सीखे।

[ फरवरी, १६०६

# ६--योरप में विद्वानों के संस्कृत-लेख श्रीर देव-नागरी-लिपि

हिन्दस्तान में हजारो लोग ऐसं हैं जिन्होंने ऋंगरेजी जैसी क्रिष्ट श्रीर विदेशी भाषा में बड़े-बड़े गहन ग्रन्थ लिखे हैं, जो श्र गरेजी के प्रतिष्ठित पत्रों ऋौर सामयिक पुस्तकों का बड़ी ही योग्यता से सम्पादन करते हैं, जो श्रांगरेजी में धारा प्रवाह वक्तता देते हैं श्रीर जिन्हें क्रांगरेजी भाषा मातु भाषा ही सी हो रही है। कितने ही भारतवासियां की लिखी हुई यांगरेज़ी पुस्तकें विलायत तक के पुस्तक प्रकाशक बड़े ही आग्रह और उत्साह से प्रकाशित करते हैं श्रीर लेखकों क इज़ारी रुपया पुरस्कार भी देते हैं। इस देश के कितने ही वक्तात्रों की मनोमाहनी ब्रीर ब्रविश्रान्त वाग्धारा के प्रवाह ठेठ विलायत की भूमि पर भी सैंकड़ों-इज़ारों दफे बहे हैं श्रीर श्रव भी, समय समय पर. बहा करते हैं। हम लोगों की श्रांगरेज़ी को 'वाबू इगलिशा' कह कर वृगा प्रकाशित करने वालो की आँखां के सामने ही ये सब दृश्य दृश्या करते हैं। परन्तु श्राज तक इंग-लिस्तान वालों में से ऐसे कितने विद्वान हुये हैं जिन्होंने इमारी हिन्दी या संस्कृत भाषा में पुस्तकें लिखी हों, अथवा इन भाषाओं में कभी वैसी वक्तृता दी हो जैसी कि बाबू सुरेन्द्रनाथ बैनर्जा या पंडित मदन-मोइन मालवीय देते हैं। ढ़ उने से शायद दो ही चार विद्वान ऐसे े ने के किया जा वाले चाहे संस्कृत में कितने ही ब्युत्पन्न क्यों न हों

जाँय, पर, यदि उसके विषय में भी कुछ कहेंगे तो श्रपनी ही भाषा में. लिखेंगे तो ऋपनी ही भाषा में, व्याख्यान टेंगे तो भी ऋपनी ही भाषा में । संस्कृत पढ़कर ये लोग ऋधिकतर भाषा विज्ञान और संस्कृत शास्त्रों के सम्बन्ध ही में लेख श्रीर पस्तकें लिखते हैं। कोई प्राचीन पुस्तकों के अनुवाद करते हैं, कोई वैदिक-साहित्य-सागर में गोता लगा कर नये नये तत्वरत्न द्वाँद निकालते हैं; केाई साहित्य की अपन्य शाखात्रां का त्रध्ययन करके उसकी तुलनामूलक समालोचना करते हैं। परंतु यह सब वे ब्राप्ती ही मातभाषा में करते हैं। उन्हें संस्कृत माहित्य से सम्बन्ध रखनेवाली बातें संस्कृत ही में लिखने की खाबश्य-कता भी नहीं। संस्कृत में लिखने से कितने आदमी उनके लेख और पुस्तकें पढ सकें ? बहुत ही कम । स्त्रीर जो पढ़ भी सकें उनमें से भी बहुत ही कम भारतवासी पंडित ऐसी पुस्तकें मोल ले सकें । शायद इसी से योरप के संस्कृतज्ञ संस्कृत भाषा और देवनागरी-लिपि में श्रपने विचार प्रकट करने का अभ्यास नहीं करते। अतएव यदि कोई यह कहे कि उनमें संस्कृत लिखने का मादा ही नहीं तो उसकी यह बात न मानी जायगी। अभ्यास से क्या नहीं हो सकता ? योरपवाले सैकड़ों काम ऐसे करते हैं जिन्हें देखकर अथवा जिनका वर्णन पढकर इम लोगों को अपार आश्चर्य है। अतएव अस्यास करने से अञ्ब्री सस्कृत लिख लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वह उनके लिये सर्वथा साध्य है। जो लोग भारत आते हैं और यहाँ कछ समय तक रहते हैं उनके लिए तो यह बात श्रीर भी सहल है।

इस पर भी कई विद्वान् योरप में ऐसे हो गये हैं, श्रोर श्रव भी कई मौजूद हैं, जिनकी लिखी सस्कृत-भाषा देखकर मालूम होता है कि वह उन्हें करतलगत श्रामलकवत् हो रही है। डाक्टर बूलर श्रोर विटर्स बिना रके सस्कृत में बातचीत कर सकते थे। कुछ समय हुश्रा रूस के एक विद्वान् भारत श्राये थे वे भी श्रव्छी संस्कृत बोल लेते थे।

िदेशियों की सस्कृत बोली में यदि कोई विलन्न्गता होती है तो उस उच्चारण सम्बन्धिनी है। परन्तु इस प्रकार की विलन्न्गता स्वामाविक है। इस लोगों की ब्रॉगरजी भी तो विलन्न्गता से खाली नहीं।

.कोई साठ वर्ष हुए जेम्स राय<sup>्</sup> बालेंटा**इन नामक एक** दिद्वान् , बनारस के गवन मेंट कालेज में. प्रधान ग्रध्यापक थे. वे सस्कृत के श्रव्छे ज्ञाना थे। श्रद्भी फारसी में भी उनकी गति थी। संस्कृत वे बोल भी सकते थे श्रीर लिख भी सकते | संस्कृत-भाषा श्रीर देवनागिरी लिपि के व कड़े भारी पत्तपाती थे। व चाहते थे कि स्रांगरेजी में जो ज्ञान-सन्ह है उससे भारतवासी लाभ उठावें श्रीर संस्कृत में जो कुछ शेय है उससे ग्रांगरेजी जाननेवाले लाभ उठावें । इसी सं उन्होंने बनारस-कालेज के संस्कृत-विभाग में पहनेवालों को ऋगरेजी भाषा सीलने का भी प्रवन्ध किया था । ऋपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए उन्होने गवर्नमेंट की त्राज्ञ। से, कुछ उपयोगी पुस्तकें भी प्रक शित की थीं । उनमें से एक पस्तक का नाम है--Synopsis of Science उसमें योग्प श्रीर भारत के शहस्त्रों का सारांश श्रद्धरेजी। श्रीर संस्कत-भाषात्रों में है। बार्लेटाइन साइब की यह पुस्तक देखने लायक है। इस पुस्तक को छपे ऋौर प्रकाशित हुये पचास वर्ष से ऋधिक समय हुआ। इसका दुसरा सस्करण जा इमारे सामने है. मिर्ज़ापुर के त्रार्फन-स्कृल-प्रस का छपा हुत्रा है। न्याय, सांख्य, वेदांत, ज्यामिति, रेखार्गाग्रत, बीजगणित, प्राणिशास्त्र, रसादनशास्त्र, समाजशास्त्र, बनस्पतिशास्त्र, कीटपतङ्गशास्त्र, भूगोल विद्या, भूस्तरविद्या, राजनीति-विज्ञान, यहाँ तक कि सम्पत्ति शास्त्र तक के सिद्धान्तों का इसमें वर्णन है। पुस्तक दो भागों में विभक्त है। प्रथमाद में पूर्वोक्त शास्त्रों का सारांश, त्रांगरेज़ी में दिया गया है, त्रीर उत्तराद्ध में संस्कृत में। गौतमीय न्यायशास्त्र के ब्राघार पर साध्य की सिद्धि की गई है

योरप त्रौर भारत के शास्त्रीय सिद्धांतों में जहाँ-जहाँ विरोध है वहाँ-वहाँ योग्यतापूर्वक वह विरोध स्पष्ट करके दिखलाया गया है। परन्तु किसी के मत सिद्धान्त या विवेचन पर कटाच्च नहीं किया गया। एक उदाहरण लीजिये। गीतम-सूत्रों के ब्राधार पर बालैंटाइन साहब ने एक जगह ब्रापवर्ग, ब्रार्थात् मोच्च की व्याख्या करके यह लिखा—

'पुनदु<sup>®</sup>:खोत्पत्तिर्यथा न स्यात् विमोत्तो विष्वंसः तथा च पुनदु<sup>®</sup>खोत्पत्तिप्रतिबन्धको दुख्वध्वंसः परमपुरुषार्थस्तत्वज्ञानेन प्राप्तव्य इति गौतममतम।"

इसके त्रागे ही त्रापने क्रपने, क्रथात् याग्य के तत्वज्ञानियों के मत का इस प्रकार निदर्शन किया—

"ऋम्मन्मतं तु नैवंविधदुःखध्वसमात्र परमपुरुषार्थः । तस्या-भावरूपतया तुच्छत्वेन स्वतो मनोह्रस्त्वाभावान् । किन्तु परम-पुरुषार्थे दुःखध्वसादन्यन् किमपि स्पृह्णीयमस्ति । यद्वा तद्वा तद्मतु, तन् सर्वथा सर्वज्ञस्य परमदयालोः परमेश्वरस्यैव प्रसादेन तद्भक्तैः प्राप्यमस्तीति ।"

इसी तरह बरावर त्राप, जहाँ जहाँ त्रावश्यकता थी, त्रपना मत देते गये हैं। पर कड़ीं भी त्रानुचित त्राचेप किसी धर्म, मत या सिद्धान्त पर नहीं किया।

बालेंटाइन साइब की पूर्वोक्त पुस्तक के ख्रारम्भ में जो उपोद्धात, क्रॅगरेज़ी में है उसमें ख्रापने कितनी ही ज्ञातन्य बात का समावेश किया है। उसमें ख्रापके उदारतापूर्ण विचारों की बड़ी ही भरमार है। छापने तत्वज्ञान को सब ज्ञानों से श्रेष्ठ समक्त कर पहले उसी का विचार किया है। पुस्तक के उत्तराद्ध के ख्रारम्भ में ख्रापकी लिखी हुई एक छोटी सी भूमिका, संस्कृत में भी है। उससे भी ख्रापके हृदय के ख्रौदार्थ्य का सीता सा बह रहा है। उसका कुछ ख्रंश हम नीचे उद्धृत करते हैं—

"सुनिपुणनांम बुद्धिमतांमविचारे परस्परविरोधः केवलं दुःख-हेतुः। वादिप्रतिवाद्यभिमतार्थत्याभेदेऽपि यदि तयोर्भाषाभेदमा-त्रेण भेदावभासः तहि सोऽपि तथैव | श्रन्योन्यमतपरीच्चणात्पूर्वं परस्परनिन्दादिकं निष्फलत्वादनुचितम्। श्रपि च यत्र केवलं विवदमानतोद्वीयोरि भ्रान्तिमूलकविवाददूरी करणार्थः प्रयत्नो महाफलत्वात्प्रशस्यस्तत्र भूखंडद्वेयनिवासियाबद्व्यक्तीनां परस्परं विवाददूरीकरणार्थप्रयत्ना प्रशंसायोग्य इति कि वक्तव्यम् । एता-दृशप्रयत्ने कारी पुरुषः संपूर्णफलप्राप्ताविष न निन्दाः। भारतवर्षी-यार्यजनाना प्राचीनमतप्रन्थपरपालन तत्त्रेम च ऐषां महास्तुति-कारणम् । एव प्रतिदिनं वद्धं मानस्वमतप्रंथाभ्यासजनितसततज्ञान बृद्धया सन्तुष्यन्तो यूरोपीयलोका ऋषि न निन्दाः। यदि कश्चिद् यूरापीयजनोभारतवर्षीयार्योक्तं वास्तवमपि तदीयव्यवहार तन्मत त्रेत्रश्च तथाथतोऽक्रिज्ञाय निन्देत्तदनुचितमेव । एवं यदि भारतीय-जनो यूरोपीयमतमित्रज्ञाय निन्देत्तद्धि तथैव । एव चान्यतर भ्रान्तिजनितमतविरोधप्रयुक्तदुःखस्य हेयतथा तद्दूरीकरखाया-वश्यं कश्चिदुपयोचितमतस्वीकारं सतिसत्फलसम्भवोऽत्रनी-प्सितदुष्टकलसम्भवश्च। ऋतो विचारिणोर्द्धयारेकविषये मत-भेदे सदसन्निर्णयाय वादः समुचितः । परन्तु यावत्सम्यक् प्रका-रेख मतभेरो नावधृतस्तावद्वादोऽपि न समीचीनः । प्रथमता मतयार्यथासम्भवं साम्य निर्णीय तदुत्तरं भेदनिर्णयः कर्तव्या येन -मतैक्य विवादो न भवेत् **।** '

इसीलिये त्रापने वह उभयभाषात्मक न्याय कौमुटी नामक शास्त्र-संग्रह ग्रन्थ लिखकर प्रकाशित किया । त्रापकी पुस्तक के इस त्रावतरस्व में कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनसे इम लोगों के। बहुत कुछ शिद्धा श्रीर उपदेश की प्राप्ति हो सकती है। इस इतने बड़े श्रवतरस्व देने का मतलब यह है कि पाठक बालेटाइन साइब के उस उहेश को भी समम जायेँ जिससे प्रेरित होकर उन्होंने यह प्रन्थ लिखा श्रीर साथ ही उनकी सस्कृतज्ञता का श्रान्दाजा भी उन्हें हो जाय। श्रापकी संस्कृत बड़ी ही सरल श्रीर सुबोध है । पुस्तक भर में श्रापने इसी तरह की प्राञ्जल भाषा लिखी है। श्रापको संस्कृत में पद्य-रचना का भी श्रभ्यास था। पाठक कइ सकते हैं कि. सम्भव है. उन्होंने इस पुस्तक को किसी बनारसी पण्डित की सद्दायता से लिखा हो। ऐसी शङ्का के लिये जगह अवश्य है। काशी में, विशेष करके कालेज में, पिएडतों के बीच रह कर उन्होंने परिडतों से सहायता ली हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। परन्त बार्लेटाइन साहब की संस्कृत पिछतों की जैसी लच्छेदार संस्कृत नहीं | वह इतनी सरल और स्वाभाविक है कि प्रकारड पारिडत्य की गन्ध उससे जरा भी नहीं आती। वह पुकार पुकार कर कह रही है कि मैं काशी के परिडतों की करामात नहीं। इस भीतरी साध्य के सिवा हमारे पास परिडत मथुराप्रसाद मिश्र का भी साध्य है। वे बार्लेटाइन साहब के समय ही में बनारस-कालेज में ये छीर बार्लेंटाइन साहब ही की स्चना के श्रनुसार लघुकौमुदी का श्रन्वाद उन्होंने हिन्दी में किया था। इस प्रयन्ध के लेखक ने उनके मूख से सना था कि बार्लेटाइन साहब श्रव्छे संस्कृतज्ञ ही न वे, किन्तु श्रव्छे संस्कृत-वक्ता श्रीर श्रव्छे सस्कृत लेखक भी थे।

१८४४ ईसवी में जे॰ म्यूर साहब बनारस-कालेज के प्रधानाध्यापक थे। वे भी संस्कृत में अच्छी योग्यता रखते थे। यह बात उनके एक प्रम्थ से प्रमाणित है। यह अन्थ बड़ी बड़ी पाँच जिल्दों में है। इसका नाम है—"Original Sanskrit Texts on the Original History of the People of India, their Religion and Institutions." इसके सिवा बार्लेंग्रहन साहब ने म

म्यूर साहब की संस्कृतज्ञता श्रीर योग्यता की गवाही दी है। अपनी न्याय की मुदी की श्राँगरेजी-भूमिका में उन्होंने लिखा है—

"Mr. Muir delivered lectures, in Sanskrit. on Moral and intellectual philosophy, and the sentiments which he then includated have often, since that time furnished topics for discussion in the College"

म्यूर साहब जब संस्कृत में लेकचर दे सकते थे तब वे अवश्य ही अच्छी तरह संस्कृत बोल लेते रहे होंगे। यह उनकी संस्कृतज्ञता और सम्भाषणशक्ति का प्रमाण हुआ। यह बात तो डाक्टर टीवो और वीनिस साहब आहि सस्कृत विद्वानों में पाई जाती है। म्यूर साहब में एक और विशेषता थी। वे सस्कृत लिखते भी थे। गद्य ही नहीं, उद्य भी। उनकी लिखी हुई मत परीज्ञा नामक एक बहुत बड़ी पुस्तक उंस्कृत पद्य में हैं। उससे दो चार श्लोक हम नीचे उद्घृत करते हैं—

यः पूर्वभूतवृत्तान्तः पारम्पर्येण लभ्यते
स जातुः प्रत्ययाहोऽस्ति जातु नास्तीति बुध्यते ॥
वृत्तान्तः वश्चिदेको हि सप्रमाणः प्रतीयते !
प्रमाणवर्जितोऽन्यस्तु प्रतितभाति परीक्तणात् ॥
स्रतोऽमुका पुरावृत्तकथा विश्वासमह्ति ।
न वेत्वतदिवेकाय तद्विशेषो विचार्यताम ॥
स्रसो कथा कद्वा कुत्र कस्थ वक्त्रादजायत ।
स्रोतारश्चादिमास्तस्याः कीहशाः कित चाभवन् ॥

इन पद्यों की रचना कह रही है कि ये म्यूर साहव ही के लिखे हुये । श्रातएव इसमें सन्देह नहीं कि वे संस्कृत बोल भी सकते थे श्रारे व भी सकते थे।

The Light of Asia, India Poetry. Secret of Death श्रादि प्रतिकों के लेखक सर एडविन श्रानीलड का नाम पाठकों में से बहुतों ने सुना होगा | श्रापकी भी गिनती संस्कृतज्ञों में है। १८६६ में त्रापने चौरय**ञ्चाशिका का पद्यात्मक-त्र्यनवाट त्रांगरेजी** में करके मुल-सहित उसे प्रकाशित किया । परन्तु टाइप में नहीं, लीथो में। प्रत्येक पृष्ठ को अपने ही हाथ से खींचे गये चित्रों से भी अलंकत किया। ऐसा करने में किसी किसी पदा के भाव को खाप ने चित्र में भी त्र्रालंकृत कर दिया । त्र्यापकी लिखी हुई चौरपञ्चाशिका की कापी लीयो में छुपी हुई इमने खुद देखी और पढ़ी है। आपके नकल किये हए पद्यों में से कई त्रृटियाँ हैं। परन्तु वे ज्ञम्य हैं।

को डरिक निकार, भट्ट मोचमूलर श्रीर श्रध्यापक मुखानलाचार्य की नागरी-लिपि के नमूने तो 'सरस्वती" में निकल ही चुके हैं। डास्टर ग्रियर्सन भी अच्छी देवनागरी लिपि लिख सकते हैं। उनसे ब्रौर इन पिक्तयों के लेखक से, एक दफे कविता की भाषा के संबंध में पत्र-व्यवहार हुआ। इस विषय में आपने अपने हाथ से बाबू इरिश्चनद्र की सर्व श्रुति सम्मति लिख मेजी--- "भाव अनुठी चाहिये. भाषा कोऊ होय"।

त्रापकी भी वही राय है जो बाबू हिश्चनद्र की थी। डाक्टर साइब अपनेक पूर्वी भाषाओं और बोलियों के जाता हैं। हिन्दी भी श्चाप बहुत श्रव्छी जानते हैं; परन्तु लिखते नहीं। हमारी प्रार्थना करने पर भी श्रापने हिन्दी में लेख लिखने की कृपा न की। कछ भी हो, देवनागरी त्राप सफाई श्रीर शुद्धता के साथ लिख सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं।

श्चार वी व्हा इस्ट साइव इन प्रान्तों में सिविलियन हैं । कुछ समय पहले आप रायवरेली में डेपुटी कमिश्नर थे। आप हिन्दी, उद् श्चीर फारसी के अब्छे परिडत हैं। शायद आप अरबी भी जानते हैं।

बड़े विद्वान्, बड़े विद्यान्यसनी ऋौर बड़े पुरातत्वप्रेमी हैं। ऋापके लेख एशियाटिक सेासाइटी ऋादि के जर्नलों से निकला है करते हैं। ऋापकी देगनागरी लिपि बड़ी सुन्दर ऋौर स्पष्ट होती है। शुद्ध भी होती है। मार्च १६०७ में इस लेखक के पत्र के उत्तर में ऋापने ऋपा करके एक पत्र लिख था! उसके लिफाफे पर ऋंगरेज़ी के सिवा देवनागरी में भी पता लिखने की ऋापने ऋपा की थी।

जो कुछ यहाँ तक लिखा गया, उससे सिद्ध हुन्ना कि योरप के विद्वान् यदि ऋभ्यास करें तो पूर्वा देशों की भाषायें ऋौर लिपियाँ उसी तरह लिख सकें जिस तरह की भारतवासी ऋँगरेजी भाषा ऋौर रोमन लिपि लिख सकते हैं |

[ श्रगस्त, १६१२

### ७--- श्रंगरेजों का साहित्य-प्रेम

हमारे हिन्दी-साहित्य की दशा बहुत गिरी हुई है। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ के लेखकों, प्रकाशको और पुस्तक विकेताओं को यथेष्ट घन-प्राप्ति नहीं होती। सर्वसाधारण लोगों में पुस्तक खरीदने और पढ़ने का उत्साह और शौक नहीं के बराबर है। खोटे-खरे की पहचान करने वाले समालोचकों का भी अभाव है। पहले तो अच्छा पुस्तकें लिखी हीं नहीं जाती; यदि कोई लिखी भी गई तो लेखक को उसकी मिहनत का भरपूर बदला नहीं मिलता; यहाँ तक कि बेचारें प्रकाशक को अपनी लागत तक वसुल करना मुशकिल हो जाता। पर इँगलैंड की दशा यहाँ की ठीक उलटी है। वहाँ के लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तक विक ताओं की हमेशा पाँचों घी में रहती हैं। सर्वसाधारण में पुस्तक खरीदने और पढ़ने का शौक हतना बढ़ा-चढ़ा है कि सिर्फ एक ही दिन में किसी-किसी पुस्तक की हजारों कार्पियाँ विक जाती हैं। छोटे-छोटे लेखकों तक को इतनी काफी श्रामदनी हो जाती है कि उन्हें दूसरा रोज़गार नहीं करना पड़ता। श्राच्छे लेखकों की तो बात ही जदा है। वे तो थोड़े ही दिनों में श्राच्छे खासे मालदार हो जाते हैं। श्रामित सीहत्य के उन्नत दशा में होने का यही मुख्य कारण है। एक साहब ने श्रामिती साहित्य के श्रार्थिक पच्च को लेकर लेख लिखा है। उसमें से मुख्य-मुख्य दें। चार बातें हम यहाँ पर लिखते हैं।

इँगलैंड के समालोचकों का यह स्वभाव सा हो गया है कि वे नये ग्रन्थकारों की पुस्तकों की बड़ी कड़ी समालोचनायें करते हैं श्रीर पुराने तथा प्रसिद्ध लेखको के। प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करते हैं। श्राँगरेज बड़े ही साहित्य प्रेंभी हैं। इसका प्रमाण यह है कि नई पुस्तकें खूब मँहगी होने पर भी बहुन बिकती हैं। श्रीर एक-एक पुरानी पुस्तक के सैकड़ों सस्ते से सस्ते संस्करण छपते हैं। जो चीज़ श्राँगरेजों के। पसन्द श्रा गई उसके लिये खर्च करने में वे बड़ी दिखादिली दिखलाते हैं। वे श्राश्चर्यजनक मनोरखक श्रीर शिक्तापद बातें बहुत पसन्द करते हैं। इसी से वे खेल-तमाशा, शिकार, श्रगम्य देशों की यात्रा श्रीर जीवनचिरत्र सम्बन्धी पुस्तकों के बड़े शौकीन हैं।

इँगलें ड में ऐसे बहुत से पुस्तकालय हैं जो नियत चन्दा देने पर
श्रपने मेम्बरों के। पुस्तकें पढ़ने को देते हैं। कैसी मॅहगी कोई पुस्तक
क्यों न हो, ये उसकी हजारों कापियाँ लेने का ठेका, छप जाने से
पहले ही लेते हैं। ईससे पुस्तकें खूब मॅहगी हो जाती हैं। श्रकेले
'टाइम्स' के पुस्तकालय के ८०,००० चन्दा देने वाले मेम्बर हैं।
इँगलैंड के वर्तमान प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से किसी का उपन्यास
क्यों ही छपा त्यों ही श्रपने मेम्बरों के लिए बारह इज़ार कापियाँ वा
पुरन्त ले लेता है। हमारे पाठकों के। मालूम है कि महारानी विकटो
रिया के पत्र हाल ही में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। यह हदं

ज्यादा महँगी पुस्तक है। तिस पर भी उक्त पुस्तकालय ने ऋकेले ही इस पुस्तक की ४५,००० रुपये को कीमत की जिल्दें खरीद ली हैं।

पर जैसे नई पुस्तकों ऋधिक से ऋधिक 'मँहगी होती है वैसे ही पुरानी पुस्तकों के सस्ते से सस्ते संस्करण सैकड़ों की तादाद में, निकलते चले आते हैं । ऋँगरेज लेखकों ऋौर प्रकाशकों ने ऋपने तजहबें से यह नतीजा निकाला है कि सस्ती पुस्तकों से लोगों के। पढ़ने का चसका जहाँ पर एक बार लग गया तहाँ वे नई पुस्तकों, मँहगी होने पर भी खरीदने के। मजजूर होते हैं।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सारे साहित्य व्यापार की जड़ लेखक ही है। उन्हीं की कदर या नाकदरी पर साहित्य की उन्नित या अवनित का दारोमदार है। यह कहा जा चुका है कि इँगलै ड के लेखक खन रुपया पैदा करते हैं - इसके कुछ उदाहरण भी सन लीजिये। यहाँ "स्ट्रेड" श्रीर "ब्लेकउड" नामक दो प्रसिद्ध मासिक हैं। वे श्चपने लेंखकों के। ४५ से ७५ रुपये तक प्रति इजार शब्दा के देते हैं। मामली मासिक पत्र भी कम से कम अपने लेख हों को बत्तीस रूपये प्रति हज़ार शब्दों के देते हैं। अधिक से अधिक की बात ही न पृद्धिए । उपन्यासकारों के। प्रति शब्द के हिसाब सं उक्तरत दी जाती है। जब १८६४ में स्टेविन्सन नामक उपन्यास लेखक मरा तब हिमाब लगाने से मालूम हुन्रा कि ऋपने जीवन भर में जितने शब्द उसने लिखे, छः श्राने प्रति शब्द के हिसाब से उसको उजरत मिली। पर न्नाजकल यह दर कुछ बहुत नहीं समक्ती जाती। 'पियर्सन्स मैगजीन' के प्रकाशक ने एक किस्से के लिए उसके लेखक कैपलिंग साहब को बारह ग्राने प्रति शब्द दिये थे। सर ग्रार्थर केनन डायल जाससी किस्से लिखने में बड़े सिद्धहरत हैं। उन्होंने उक्त मासिक पत्र में जो ब्राख्यायिकार्ये लिखी हैं उनमें से प्रत्येक ब्राख्यायिका का पुरस्काद

उनके। ११,२५० राये मिले हैं। श्रार्थात् प्रतिशब्द सवा दो रुपये, या मिले पंक्ति साढ़े बाईस रुपये !!! वेल्स नामक एक साहब श्रापने सेखों के लिये प्रति एक हजार शब्दों के ४५५ रुपये पाते हैं। इम्फी वार्ड नाम की एक मेम साहबा के। श्रामेरिका की मासिक पुस्तकें उनके उपन्यासों की लिखाई एक लाख शब्दों के डेढ़ लाख रुपये देती हैं!!!

मतलब यह कि इस समय इँगलैंड के प्रत्यकारों की दशा बहुत श्चाच्छी है। ईश्वर करे भारत के प्रत्यकारों के। भी ऐसे सुदिन देखने का सीभाग्य प्राप्त हो!

[ सितम्बर, १६०८

# ८-शब्दार्थ-विचार

संस्कृत के अनेक अन्थों के आवार पर, परिडत गर्णेश सदाशिव लेले ने, मराठी में, साहित्य शास्त्र सम्बन्धी एक अन्थ लिखा है। उसमें शब्द और अर्थ का, साहित्य-शास्त्र के, नियमों के अनुसार, योड़े में, अच्छा वर्णन है। यह लेख, प्रश्नोत्तर के क्रूप में, उसी के कुछ अंश्राका मावार्थ है।

प्रश्न-शब्द किसे कहते हैं ?

उत्तर-जिससे ऋर्य का बोध हो, ऐसे एक ऋदर या ऋनेक ऋदरों के समुदाय के। शब्द कहते हैं।

अ - अर्थ बोधकता के विचार से कितने प्रकार के शब्द होते हैं ?

उ॰—तीन प्रकार के--वाचक, लच्चक श्रीर व्यक्षक।

अ०-वाचक शब्दों का क्या लद्ध है ?

उ॰—जिस शब्द के जिस अर्थ का नियमपूर्व के बोध होता है वह शब्द उस अर्थ का वाचक कहलाता है। श्रीर जो अर्थ उस वाचक शब्द से बोधित होता है वह अर्थ उस शब्द का वाच्यार्थ कहलाता है। उसी का नाम शब्दार्थ, मुख्यार्थ, या स्वार्थ मी है। इस व्यापार का नाम शक्ति या ऋभिषा वृत्ति है। उदा-इरश्य—"घट" शब्द से नियमपूर्वक एक पात्र-विशेष का बोधः होता है। इसलिये 'घ' पात्र-विशेष का वाचक ऋौर पात्र-विशेष उसका वाच्यार्थ है।

प्र- लच्चक शब्द किसे कहते हैं ?

उ०- जब किसी शब्द के वाच्यार्थ ( ऋथांत् मुख्यार्थ ) से वाक्य का मतलब ठीक-ठीक समम में नहीं द्याता तब उस शब्द का के हैं श्रीर अर्थ ऐसा कल्पित कर लिया जाता है जिससे वाक्य का मतलब ठीक-ठीक निकल आवे। इस तरह का कल्पित अर्थ उस शब्द का लक्ष्यार्थ और वह शब्द उस अर्थ का लच्चक कहलाता है। इस शब्द-व्यापार या शब्द-शिक का नाम लच्चाावृत्ति है। उदाहरण—''प्लेग के डर से सारा शहर माग गया''। इस वाक्य में "शहर'' शब्द का वाब्य, अर्थात् मुख्य अर्थ प्रदेश-विशेष है। परन्तु किसी प्रदेश का भाग जाना असम्भव बात है। इसलिए "शहर' शब्द में रहने वाले आद-मियों के अर्थ का लच्चक और शहर में रहने वाले आदमी उसका लक्ष्यार्थ है।

रूदि श्रीर प्रयोजन के श्रानुसार लच्चा होती है। जो लच्चा रूदि के श्रानुसार होती है उसे निरूद्लच्चा श्रीर जो प्रयोजन के श्रानुसार होती है उसे प्रयोजनवती लच्चा कहते हैं। पूर्वोक्त उदाहरण में जो लच्चणा है वह निरूद्-लच्चणा है; क्योंकि वह रूदि के श्रानुसार हुई है।

प्र०-व्यञ्जक शब्द किसे कहते हैं ?

उ० — वाच्य श्रीर लक्ष्य श्रथों के सिवा एक तीसरे ही श्रर्थ की प्रतीति जिस शब्द से होती है वह शब्द उस श्रर्थ का व्यक्षक श्रीर वह श्रर्थ उस शब्द का व्यंग्यार्थ कहलाता है। उदाहरण—'गोविन्द स्वामी की कुटी, प्रयाग में, त्रिवेशी पर है। यहाँ त्रिवेशी शब्द के वाष्यार्थ जल-प्रवाह, के ऊपर कुटी का होना सम्भव नहीं। इसलिए लच्च्या करके त्रिवेशी शब्द से त्रिवेशी के तीर का ऋर्थ प्रह्मा करना पड़ता है। त्रिवेशी के तट पर होने के कारण कुटी की शीतलता और पवित्रता की प्रतीति जो मन में होती है यह त्रिवेशी शब्द का व्यंग्यार्थ है और त्रिवेशी शब्द उस व्यंग्यार्थ का व्यक्षक है। इस शब्द-व्यापार का नाम व्यक्षनावृत्ति है। इस उदाहरण में जो लच्च्या की /गई है वह कुटी के शीतलत्व और पवित्रत्व की विशेष प्रतीति होने के लिये है।

प्र- कितनी तरह से लच्चा होती है ?

उ॰—दो तरह से—वाच्यार्थ के साहश्य के श्रनुसार श्रीर वाच्यार्थ के सम्बन्ध के श्रनुसार । उदाहरण्—"देवदत्त, तुम श्रादमी नहीं, बैल हो।" यहाँ, बैल के बुद्धि-मान्य श्रादि गुण्, श्रर्थात् धर्म, देवदत्त में होने से यह श्रर्थ हुश्रा कि यह बैल—श्रर्थात् बैल के सहश हैं। इसलिए इस लच्चणा का नाम साहश्य निवन्धना है। इसी को कोई-कोई गौणी-वृत्ति भी कहते हैं।

"प्लेग के डर से सारा शहर भाग गया"—इस उदाहरण में शहर शब्द से शहर-सम्बन्धी आदिमयों का अर्थ, और 'गोविन्द-स्वामी की कुटी, प्रयाग में, त्रिवेणी पर, है"—इसमें त्रिवेणी शब्द से त्रिवेणी सम्बन्धी तट का अर्थ ग्रहण करना पहता है। इसलिये दोनों लच्चणार्ये सम्बन्ध-निबन्धना हैं।

प्र- सम्बन्ध-निबन्धना लच्च्या कितने प्रकार की होती है ?

उ० - दो प्रकार की - जहस्वार्था और ग्रजहत्स्वार्था |

प्र- दोनों का श्रलग-श्रलग लच्च क्या है ?

उ०--जहाँ वाच्यार्थ का बिलकुल ही त्याग होता है वहाँ जहत्स्वार्था होती है | जैसे, "प्लोग के डर से सारा शहर भाग गया"--हस उदाहरण में शहर शब्द के वाष्यार्थ, प्रदेश-विशेष, का सर्वथा त्याग होकर सिर्फ उससे सम्बन्ध रखनेवाले आदिमियों का अर्थ लिया गया | इसलिये यह जहत्स्वार्था हुई | जहाँ लक्ष्यार्थ के साथ वाब्यार्थ का भी प्रहण होता है वहाँ अजहत्स्वार्था होती है। जैसे "यहाँ पर दही रक्खा है | जिल्ली न आने पावे।" इस उदाहरण में जिल्ली शब्द से एक प्राणि-विशेष से भी मतलब है और उसके सिवा कुत्ता या कोवा इत्यादि दही खाने वाले और भी प्राणियों से मतलब है, क्योंकि कहने वाले की यह इब्छा नहीं कि सिर्फ जिल्ली ही दही के पास न आने पावे: और प्राणी आवें तो आने दो। अतएव यहाँ पर अजहत्स्वार्था नामक सम्बन्ध-निबन्धना हुई।

कोई कोई, विशेष करके वेदानती लोग, जहदजहत्स्वार्था नामक भी लच्चणा मानते हैं। उनमें वाच्यार्थ के कुछ ग्रंश का त्याग होकर ग्रद्धा शिष्ट ग्रांश लक्ष्यार्थ के साथ श्रपेन्तित ग्रार्थ का बोध कराता है। यह बहुत सूक्ष्म श्रीर क्लिष्ट-कल्पना है। इसके उदाहरणा की जरूरत नहीं। प्र०—जैसे शब्द में ब्यञ्जकता होती है वैसे ही क्या श्रार्थ में भी होती है १

- उ॰—हाँ, कभी कभी श्रर्थ में भी व्यञ्जकता होती है। जैसे 'श्ररे मार डाला' इस वाक्य से यह अर्थ निकज्ञता है कि बचाने के लिंध कोई दौड़ो अथवा—'अरे दस बज गये!' यह कहने से स्वित होता है कि स्कूल या दफ़्तर हत्यादि जाने का समय हो गया।
- प्रo--ल ब्रा के क्या श्रीर भी कोई प्रकार है ?
- उ॰—हैं। लिख्त-लिख्णा श्रीर विपरीत-लिख्णा इत्यादि श्रीर भी इसकें कई प्रकार हैं। उदाहरण 'हिरेफ" शब्द से भौरे के श्रर्थ का बाघ होने से लिख्त-लिख्णा हुई। श्रर्थात् जिसमें दो रेफ हैं, ऐसे द्विरेफ शब्द ने भौरे को लिख्त करके उसके श्रर्थ का बोध

करा दिया। "श्राप बड़े होशियार हैं"—हस वावय में जहाँ 'होशियार" शब्द से 'वेवकूरं' का अर्थ अपेद्धित होता है वहाँ विपरीत (उल्टी) लच्चणा होती है ।

बहुत से शब्द भी लाइ एक होते हैं; जैसे जोड़-तोड़ । इसका वाच्यार्थ है जोड़ना श्रीर तोड़ना । परन्तु लइ एए से इसका श्रर्थ प्रवन्ध करना या मेल मिलाना श्रादि होता है। उदाहरण — 'शिवदत्त, श्राजकल, एक बहुत बड़ा ठेका लेने के इरादे से जोड़-तोड़ लगा रहे हैं। इस तरह के बहुत से रूढ़ शब्द व्यवहार में श्राते हैं। जैसे 'दवा-पानी' में पानी शब्द से दवा ही के समान श्रीर चीज़ों का बोध होता है। ''रोना-पीटना'' में पीटना शब्द से भी रोने ही का बोध होता है। ''इमने तुःहें सी दफे मना किया कि तुम ऐसा काम मत करो''—इसमें सी दफे से सिर्फ बहुत दफे का श्रर्थ लिज्ञत होता है।

[ नवम्बर १६०६

# ९---हिन्दी-शब्दों के रूपान्तरों

[बात-चीत]

गर्णेशदत्त—मेरी नींद-भूख जाती रही है।

देवदत्त-वयों १

ग०—हिन्दी के कुछ लेखक हिन्दी के कुछ शन्दों की बड़ी ही दुर्दशा करते हैं। वे उन्हें एक रूप में नहीं लिखते | केाई 'दिये' लिखता है, केाई 'दिए' | इस विषमता ने मेरे उदर में शूल उत्पन्न कर दिया है।

दे०--कहिए, इसका क्या इलाज किया जाय १

ग०—मेरा बनाया एक नियम या सूत्र जारी करा दीजिए। उसके श्रानुसार काम होता देख मेरा शूल दूर हो जायगा श्रीर फिर मैं पूर्वत्र खाने-पीने लग्ँगा। शब्दों में एक-रूपता भी श्रा जायगी।

दे०-- ग्रपना सूत्र सुनाइए।

ग०—सुनिये—िकसी शब्द का कोई रूप यदि स्वग्नेन्त या व्यञ्जनान्त किये विना लिखा न जा सके, तो उस शब्द के अपन्यान्य रूप भी क्रमानुसार स्वरान्त या व्यञ्जनान्त होंगे।

दे० — सूत्र तो आपका बड़ा अल्बेला है। शास्त्रों में सूत्र का जो लद्धण लिखा है उससे आपका सूत्र के तो है। उपद माग रहा है। यह उसका अल्बेलापन नहीं तो क्या है। अब या तो आपका यह नियम ही रहे या शास्त्रोक्त लद्धण ही। दोनों नहीं रह सकते।

- ग०-मेरे नियम में दोष क्या है ?
- दें --- दोष बताऊँगा, पर पहले आप यह तो बताइए कि स्वरों और व्यक्षनों के सिवा क्या तीसरे प्रकार के भी कोई वर्ण देवनागरी वर्णमाला में हैं।
- ग०-मैंने कब कहा कि तीसरे प्रकार के भी काई वर्ण हैं |
- दे॰ नहीं कहा ? तो फिर 'किसी शब्द का की ई रूप यदि स्वरान्त या व्यञ्जनान्त किये बिना लिखा न जा सके" — इसका क्या अर्थ ? वर्गों के दो ही भेद हैं — स्वर और व्यञ्जन । शब्दों और शब्दों के रूपान्तरों के अन्त में इनमें से एक अवश्य ही रहेगा । 'इस दशा में, ''यदि न लिखा जा सके' के क्या मानी ? सूत्रों में इस प्रकार के निरर्थक और सन्देह-जनक वाक्य नहीं रहते । यह दोध हैं । समके ।
- ग०---दोष सही । नियम की भाषा पीछे ठीक कर ली जायगी | मतलब की बात कहिए । मेरी प्रयोजन सिद्धि के सहायक हुजिये ।
- दें जिस बात से आप अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं उसकी जड़ ही हिल रही है। आपका अर्जी दावा ही गलत है। इस कारण मुकदमें का फैसला कभी आपके अनुकृत नहीं हो सकता। पेड़ की जड़ को पहले मजबूत की जिये। तब उससे फूल और फल पाने की आशा रिलये।
- ग०--- श्रव्ह्या, मेरी गलती बताइए तो । जड़ की (कमजोरी मुक्ते दिखा तो दीजिये । शान्त भाव से विचार की जिये ।
- दें मैंने तो जरा भी अशान्ति नहीं दिखाई । किसी की गलती बताना यदि अशान्ति उत्पन्न करना हो, तो इस मामते के। यहीं रहने दीजिये | न आप मुक्तसे कुछ पूर्छेगे, न मुक्ते आपकी गलती विखाने का मौका मिलेगा ।
- -सं -नहीं, मैं गलती बताने से श्राप्रसन्न न हूँ गा। श्राप मेरा भ्रम

निःसंकोच होकर दूर करते चलिये |

- दे० बहुत श्रव्छा। तो मैं श्रव श्रापके बनाये हुये नियम के श्रनुसार शन्दों का रूपान्तर करता हूँ। देखिए, कैसा तमाशा होता है नया शब्द स्वरान्त है। श्रापके नियमानुसार, श्रन्त में स्वर रखने पर, उसके दो रूप सिद्ध हुये नई श्रीर नए। मंजूर है !
- ग०— आपकी समक्त की बिलहारी! जनाव-आली, 'नया' राब्द स्वरान्त नहीं व्यञ्जनान्त है। देखते नहीं, उसके अन्त में या' है। क्या इतना भी नहीं जानते कि 'या' व्यञ्जन है? मेरे नियम के अनुसार 'नया' के दूसरे दो रूप हुए— 'नयी' और 'नये'।
- दें ० इन्द्रं, चन्द्रं श्रीर पाणिनि श्रादि ही का नहीं, महेश्वर तक का श्रापने श्रपमान किया। श्राप इस विषय में विवाद या शास्त्रार्थ करने श्रीर नियम बनाने के श्रीधकारी नहीं। जिसे स्वरं श्रीर व्यञ्जन का भेद तक मालूम नहीं उसके साथ शब्दों के रूपान्तरों का विचार करना समय को व्यर्थ नष्ट करना है। 'या' के उत्तराह्र में 'श्रा' स्वरं है। वह य—व्यंजन श्रीरं श्रा—स्वरं के मेल से बना है। श्रतएव स्वरान्त ही है, व्यंजनान्त नहीं।
- ग•-- चमा कीजिए। मैंने जरूर गलती की | मुभे अब आप अपना शिष्य समिभये और शिष्यवत् मेरा शासन करते हुये मेरे निर्मित नियम पर विचार कीजिये।
- दें विचार करूँ तो क्या करूँ १ आपके नियम में कुछ जान भी हो । यह तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषों का आकार हो रहा है। आपके नियम का एक अश है "किसी शब्द का कोई रूप"। बताइए, आप शब्द किसे कहते हैं १ आपका 'नया' यदि शब्द की परिभाषा के भीतर है, तो 'नई' क्या उसके बाहर है १

फिर 'नया' के। इतना महत्व क्यों ? जैसे 'नया' एक राज्य है, वैसे ही 'नई' भी है । देखिए, आपके नियम में फिर भी एक दोष निकल आया। 'नया' को बहुवचन में आप 'नये' लिखिए। पर कृपा करके 'नई' की 'नयी' लिखने का साइस न कीजिए। 'नई' पर 'नया' का कुछ भी प्रभुत्व नहीं। वह तो एक जुदा शब्द है । अतएव आप अपने नियम के फन्दे में डालकर लोगों से नयी, निययाँ, निययों का, निययों ने इत्यादि रूप लिखाने का द्राविड़ी प्राणायाम न कराइये। दया कीजिये—व्यञ्जनों पर स्वरों का प्रभुत्व है। जो काम अकेले एक स्वर—ई—से हा सकता है उसे करने के लिये 'य्' के। भी क्यों आप दिक करना चाइते हैं ?

- ग•--- श्रनेक बड़े-बड़े लेखक 'नथी' लिखते हैं। क्या वे सभी व्याकरण से श्रनभिज्ञ हैं!
- दे०—ग्राप विचार करने चले हैं या श्रीरों के व्याकरण्ज्ञान की माप ? मैं मानता हूँ कि भाषा-रूप सागर का बहाव व्याकरण् की दीवार से नहीं हक सकता। यदि सभी बड़े-बड़े लेखक 'नयी' लिखने लगेंगे तो व्याकरण रक्खा रहेगा; रिवाज की जीत होगी। परन्तु जब तक ऐसा नहीं हुश्रा तब तक तो श्राप श्रापना नियम सँभाल कर बनाने की कृपा की जिए श्रीर प्राकृतिक नियमों का गला न घोंटिए।
- दे०--हाँ, लिखा जा सकता है।
- ग॰—तो फिर 'इसलिए' लिखना गन्नत है ?
- दे०-वयों १
- ग०-इस कारण कि उसमें भी 'य' की आवश्यकता है।

दै०-- आवश्यकता किसे कहते हैं ?

- ग०—'लिया' का बहुवचन 'लिये' हुश्रा न ? जैसा उसका उचारण ही 'इसलिए' के 'लिए' का भी |
- दे— आवश्यकता का लच्चण आपने अच्छा बताया ! यदि उचारण की अनुरूपता के आधार पर ही शब्दों के रूपान्तर लिखे जाने चा इए तो 'लिये', 'दिये', 'किये' आदि रूप लिखना आप आज से छोड़ दीजिये। क्योंकि 'लिए', 'दिए', 'किए' आदि रूप लिखने से भी उच्चारण में भेद नहीं पड़ता। इन पिछले रूपों में 'ए' स्वर का प्रयोग होता है। और स्वर ही प्रधान वर्ण हैं आतएव यही रूप लिखना अधिक युक्तिसंगत है। हिन्दी, नहीं नागरी की एक बहुत बड़ी सभा ने, इसी कारण, इस विषय का एक नियम ही बना दिया है। बहुसम्मित से उसकी आशा है कि जहाँ स्वर से काम निक्तलता है वहाँ व्यञ्जन न रखना चाहिए। वह 'दिए', 'किए', 'लिए' ही शुद्ध सममती है।!

ग०--- श्रच्छा तो श्रापकी क्या राय है ?

- दे०—सुनिए। 'लिया' भूतकालिक क्रिया है। उसका बहुवचन यदि
  'लिये' लिखा जाय तो हर्ज नहीं, क्योंकि 'लिये' का 'लिया' से
  कुछ सम्बन्ध है। परन्तु 'इसलिए' तो अव्यय है। 'लिया' से
  यह कुछ भी सरोकार नहीं रखता। आप 'इसलिया' तो कभी
  लिखते ही नहीं। अतएव 'इसलिये' न लिखकर आप आज से
  'इसलिए' ही लिखा कीजिए।
- ग०--- श्र-छा 'चाहिये' लिखा करूँ या 'चाहिए'।
- दे०-यद 'लिया' की तरह श्राप कभी 'चाहिया' भी लिखते हों तो खुशी से 'चाहिये' लिखा की जिए; श्रन्थया 'चाहिए'। जो कुछ मैंने ऊपर कहा उस पर यदि श्रापने ध्यान दिया होता तो ऐसा प्रश्न ही श्राप न करते।

- म॰—'कहलाया' में 'या' है। परन्तु कुछ लोग उसके रूप का खयाल न करके 'कहलाएगा' लिखते हैं, 'कहलायेगा' नहीं | एकार-युक्त रूप तो सरासर गलत मालूम होता है।
- दें -- जो स्वर और व्यञ्जन का भेद नहीं जानता वह सही के। गलत आरे गलत के। सही यदि कह दें तो क्या आश्वर्य है ?
- ग—मैं श्रपनी कमज़ेरी समक गया। श्रव उस बात की याद दिला कर श्राप क्यों मुक्ते लिखत करते हैं। मेरा बनाया हुश्रा नियम श्रवश्य ही सदीष है। यदि उसके श्रनुसार शब्दों के रूपान्तर किये जायँगे तो पहले तो हिन्दी में व्यञ्जनान्त शब्द ही बहुत थोड़े मिलेंगे श्रीर जों मिलेंगे भी उनके व्यञ्जनान्त रूपान्तर ही न हो सकेंगे।
- दे० पुक्ते यह जानकर बहुत सन्तोष हुन्ना कि न्नापको न्नापको कम जोरी मालूम हो गई। ग्रच्छा, सुनिये। 'कहलाया' का 'कहलाएगा' पर रत्ती भर भी जोर नहीं 'कहलाया' की कुछ भी सत्ता 'कहलाएगा' पर नहीं। दोनों 'कहलाना' किया के भिन्न-कालवाची रूपान्तर हैं। श्रीर कहलाना में 'या' या 'य' की गन्ध नहीं। 'कहलाया' में या' उच्चारण के श्रनुरूप है। श्राप चाहें तो उसका बहुवचन 'कहलायें, लिख सकते हैं। पर 'कहलाएगा' के 'ए' की जगह 'ये' के। दे डालने का श्रापको क्या श्रिषकार ? 'कहलायेगा' श्रन्यकालवाची एक प्रथक् रूप है। उस पर यदि किसी की कुछ सत्ता है तो 'कहलाया' की है, 'कहलाया' की नहीं। जो काम 'ए' से हो जाता है उसके लिये 'यु' का भी पकड़ना कहाँ का न्याय है।
- ग०—संस्कृत में तो इस तरह का गदर नहीं। वहाँ तो जो वर्ण किसी शब्द के एक रूप में रहता है वही श्रन्थ रूपों में भी रहता है। दे०—संस्कृत का श्राप नाम न लें। बात हिन्दी की हो रही है, संस्कृत

की नहीं। संस्कृत का अनुकरण करने से काम न चलेगा। संस्कृत में तो नियम के भीतर नियम और अपवाद के भीतर अपवाद हैं। यह तो विचित्रताओं की खान है। संस्कृत के आप पीछे पड़ेंगे तो, 'दाराः' शहद से उल्लिखित होने पर, आपकी पत्नी आपका स्त्रीत्य खोकर पुनंस्त्व का प्राप्त हो जायगी; इसके सिया एक होने पर भी उसे अनेकत्व प्राप्त हो जायगा; और, आपके सुद्धद सखाराम 'मित्र' बनकर पुन्त्व से हाथ घो बैठेंगे।

- ग० यह तो लिंग स्त्रीर बचन के भेद की बात हुई। कियापदो में तो यह बात नहीं होती। उनके क्र्पान्तगें में धातु या कियापद-गत वर्णों को छोड़ कर स्त्रन्य वर्ण नहीं स्त्रा जाते।
- दे०—श्राप श्रनिधकार चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत में जो कुछ होता है

  उसका यदि शतांश भी हिन्दी में होने लगे तो श्राप घड़ी भर में
  पिड़ी बोल जायँ श्रीर हाथ से कलम रख दें। संस्कृत में एक
  धातु है—ह। उसके एक प्रकार के भूतकालिक क्रियापद होते
  हैं—हयाम, ईयतुः, ईयुः। श्रव देखिये हनमें कितने नये नये
  वर्ण श्रा गये। 'व्यपेयाताम्' भी इसी धातु का एक उपसर्गविशिष्ट रूप है। इसमें तो मूल धातु—ह—का कहीं पता तक
  नहीं। 'दिया' का बहुबचन यदि किसी ने दिए' लिख दिया तो
  श्रापके पेट में दर्द होने लगता है, 'इयाय' का बहुबचन 'ईयुः'
  देखकर नहीं मालूम श्रापका कौन द्याधि श्रा घेरेगी।
- ग० कुछ भी हो, इस प्रकार की विषमता से हिन्दी के। बचाना ही श्रव्छा है | हिन्दी के। हम लोग राष्ट्र-भाषा बनाना चाहते हैं | उसकी विलष्टता दूर करने के लिए उसके हिजों में समता होनी चाहिए। तभी श्रन्य-प्रान्त वाले उसे सीखेंगे।

दे - - श्रॅंगरेजी श्रीर संस्कृत को भी श्राप किसी लायक समस्ते हैं या नहीं १ उनकी एक रूपता या विषमता पर भी कभी विचार किया है १ ग्रॅंगरेजी तो विषमतात्रों ग्रीर विलद्मणतात्रों की खानि ही है ? संस्कृत में भी इन गुणों या दोशों की कमी नहीं। उसके अनेक शब्द ऐसे हैं जिन्हें, विभक्तियों के पैंच में पड़कर, दो ही दो नहीं, तीन-तीन तक रूपान्तर धारण करने पड़ते हैं। तिस पर भी हजारों साल से लोग उसे सीखते आते हैं। अनन्त प्रन्थ राशि उसमें तैयार हो चुकी है। उसका ऋषिकांश नष्ट हो जाने पर भी. लाखों प्रन्थ त्राव तक मौजूद हैं | हिजों की विषमता ने उसकी साहित्य-वृद्धि में बाधा नहीं डाली। फिर श्राप हिन्दी की इस तुच्छ विषमता से क्यों इतना भयभीत हो रहे हैं ? संस्कृत देववाणी कहाती है। उसका संस्कार बड़े बड़े ऋषियों श्लीर मनियों ने किया है। उसको आप हिन्दी की जननी कहने में तो गर्व करते हैं. पर उसकी विषमता स्वीकार करते घवराते हैं। 'कोश' श्रीर 'कोष', 'बैटयाकरण' श्रीर 'वैयाकरण', 'शारदा' श्रीर 'सारटा' श्रादि शब्दों के दो दो रूप होने से संस्कृत को कितनी हानि पहुँची है ? कभी इस बात को भी त्रापने सोचा है ? 'दिया', 'किया', 'लिया' त्र्यादि के कृप, बहुवचन में, यदि कोई 'दिये', 'किए', 'लिए' ही लिखे तो क्या इतनी ही दिख्यता से इन्दी की सारी उन्नति इक जायगी श्रीर उसमें श्रनन्त क्रिष्टता ह्या जायगी १ जो भारतवासी बीस-बीस साल तक कठिन परिश्रम करके श्राँगरेजी श्रीर संस्कृत के सदश महाजटिल श्रीर क्लिष्ट भाषाश्रों के श्राचार्य हो जाते हैं वे दस पाँच शब्दों। की दिरूरता देखकर ही हिन्दी से डर जायँगे, इस बात को आप ऋपने ध्यान तक में न लाइए।

ग०-हिन्दी की उन्नति बके या न बके, बात यह है कि यदि सब लोग

मिल कर किसी शब्द का कोई एक रूप निश्चित कर लें तो क्यों व्यर्थ में उसके दो रूप रहें।

दे - सब लोग १ सी, दो सी, इजार, लाख ? आखिर कितने ? सारे हिन्दी-भाषा-भाषियों को तो आप अपने नियम से जकड़ सकेंगे नहीं आपके अखबारों और पुस्तकों की पहुँच होगी कहाँ तक श्रीर श्रापके नियम का पालन करेंगे कितने लोग ? लाखों बच्चे मदरसों में शिचा पा रहे हैं। क्या उन सब से आप जबरदस्ती नियम का पालन करावेंगे ? भाई साहब, नियम बना कर भाषा का प्रतिबन्ध नहीं किया जा सकता। भाषा का रुख श्रीर उसके प्रत्येक श्रांग के भेद-भाव देखकर तदनुकल नियमों श्रीर ब्याकरेगों की रचना की जाती है। भाषा कुछ श्रापके नियमों की अनुचरी नहीं। ब्याकरण अलबत्ते उसका अनुचर है। लेखकों की प्रवृत्ति, भाषा का प्राकृतिक भुकाव श्रीर रिवाज श्रादि उसे जिस तरफ ले जाते हैं उसी तरह वह जाती है। ब्याकरण की गरज हो तो उसके पीछे-पीछे जाय और नियम बनावे । संस्कृत-व्याकरण के प्रणेतात्रों को तो एक-एक शब्द के लिये भी अलग-अलग नियम बनाने पड़े हैं। यदि दिया? का बहवचन 'दिए' लिखने का रवाज हो जाय अथवा कुछ तेखक उसे इसी रूप में लिखें तो ज्याकरण बेचारे को मखमार ऐसे ऋषों की घोषणा करनी ही पड़ेगी ।

ग०—श्राप तो इठ कर रहे हैं। 'दिये', 'लिये', 'किये' श्रादि लिखने में श्रापकी हानि ही कौन सी हैं ? श्राप यदि इन रूपों को इसी तरह लिखा करें तो श्रापकी देखा देखी श्रीर भी ऐसा ही करने लगेंगे | फल यह होगा कि इनके रूपों में समानता श्रा जायगी | दे - श्राप मेरी बात न किहये। समुदाय की बात किहए। मेरी तेरी का भाव श्र च्छा नहीं | मैं क्या लिखता हुँ श्रीर कैसे लिखता हूँ, तो आप मेरे लेख देख कर जान सकते हैं। मैं जरा भी हठ नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आपका प्रयास बिल कुल ही व्यर्थ है। आज आप यह कहते हैं, कल कहेंगे 'हँगलैंड' न लिखकर हमारी तरह 'हँगलेंड' लिखा करो; परसों कहेंगे 'गवर्णमेएट' और 'लएडगा' लिखना ही शुद्ध है। अव्छा यह तो बताहये, अधि-कांश लेखक पञ्चम वर्ण का काम अनुस्वार से लेते हैं। आपके ज्याकरण से तो ऐसा करना गलत है। फिर इसके लिये आपने नियम ह्यों नहों बनाया ?

ग०-- अनुसार लिखना तो विकल्प से रायज हो गया।

दे० — खून कहा ! रिवाज में बड़ी शक्ति है । श्रनुसार की तरह श्राप 'दिए', 'लिए' श्रादि रूपों के। भी विकल्प से रायज समिक् ए। जी लोग इस तरह के रूप लिखते हैं उन्हें लिखनं टीजिये। श्राप न लिखिए। श्राप श्रपनी पसन्द के लिखें। जो लोग 'दे दी' के बदले 'दे दियो' श्रीर 'ले ली' के बदले 'ले लियी' लिखते हैं उन्हें भी वैसा लिखने के। कोई मना नहीं कर सकता। व्याकरण बनाने वालों के। हजार दफे गरज होगी तो वे ऐसे रूपों का भी उल्लेख श्रपने अन्यों में करेंगे। क्योंकि लेखक उन्हें जान-इसकर श्रीर सही समस्त कर वैसा लिखते हैं। मेरी राय में व्याकरण के नियमों के सुभीते के लिए पहले ही से शब्दों को एक रूपता देने की चेष्टा बड़ी ही श्रनोखी बात है। महाराज, रिवाज भी कोई चीज है। उसके सामने नियम-उनम सब रक्खे रहते हैं। भारत के श्रन्य सारे प्रान्तों के लोग सिर देंकते हैं, पर बंगाली खुले ही सिर रहते हैं। यह रिवाज ही की कृपा का फल है।

ग॰—श्राप तो रिवाज के बड़े ही भक्त मालूम होते हैं। दें • श्रापने भी तो रिवाज को मान दियाः है। रिवाज का कायल में जरूर हूँ। पर श्राप तो मुम्मसे भी बढ़ कर उससे भक्त हैं। इस लिपि-विषयक छोटे से रिवाज के। मानने ही में श्राप कुछ हिचिकचाते हैं। श्रीर बड़े बड़े रिवाजों के सामने श्राप श्रांख मूंद कर सिर भुकाते हैं।

ग०-जरा स्पष्ट करके किहये।

दे०—च्चमा कीजिए। त्रिषयान्तर होगा। पर आप ही की आजा से। आप पुराने तिचारों के दृढ सनातन धर्मानुयायी हैं?

ग०---नि:सन्देह !

दे०—तो फिर श्राप छोटी उम्र में लड़ कियों का विवाह कर देने, खियों के स्कूलों श्रीर काले जों से दूर रखने, विधवाश्रों से ब्रह्म चर्य पालन कराने श्रीर नीच जातियों के। श्रस्प्रथ समक्तने के रिवाज के पद्मपाती हैं या नहीं?

ग०—हूं ते। अवश्यः, पर वे सब रिवाज नहीं । उसके लिए शास्त्राज्ञा है ।

दे • — शास्त्राज्ञा ! स्त्रिः ों के। निरक्तर रखने की भी शास्त्राज्ञा ! अच्छा तो मानिए शास्त्राज्ञा । मनु की त्राज्ञा है —

> योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥

बताइए, स्कूल श्रीर कालेज में श्रापने कुछ वर्ष गंवाये हैं या नहीं ? यह भी बताइए कि कौन-कौन सा वेद श्रापने याद किया है ? शास्त्राज्ञा की बदौलत श्रव श्राप श्रपने श्रस्पृष्ट्य जनों की विरादरी में जा रहे हैं, श्रीर हिन्दी के कुछ शब्दों की तरह, श्रापका वर्णान्तर होने भी देर नहीं | शास्त्राज्ञा श्रापका नहीं बचा सकती' | बचा सकता है तो केवल रिवाज, कृदि या लोकाचार । उसमें बड़ा बल है । श्रातएव, दया करके हिन्दी का उसके श्राश्रय से विश्वत न कीजिए |

ग०—श्राप तो धर्मशास्त्र की बातें छेड़ रहे हैं।
दे०—हः हः हः हः श्रौर श्राप निग्रह-स्थान में पड़कर भाग रहे हैं।
मेरी सलाह है कि श्राप ऐसे शुष्कवादों में समय न नष्ट किया
करें। कम से कम मैं इस विषय में श्रौर श्रिषक समय नष्ट करने
के लिये तैयार नहीं।

ामितम्बर [ नवंबर, १९१४ ----

## १०-कापी राइट ऐक्ट

श्रव तक भारतवर्ष में पुस्तकों के स्वत्वाधिकार का जो कानुन (ऐक्ट २०, सन् १८४७ ईसवी का) प्रचलित था वह रद हो गया समिभये। श्रव उसकी जगह पर इँगलैंड का एक नया कानून (कापीं राइट ऐक्ट, सन् १६११ ईसवी का) इस देश में प्रचलित हुआ है। इस कानून का घनिष्ट सम्बन्ध पुस्तकों के लेखकों श्रीर प्रकाशकों से हैं श्रीर उसका जानना उनके लिये बहुत श्रावश्यक भी है। श्रतएव उसका सारांश लिखना इस यहाँ पर उचित समकते हैं।

इस कान्न का नाम सन् १६११ ईसवी का कापी राइट ऐक्ट है। यह १६ दिसम्बर सन् १६११ ईसवी का पास हुआ था। इँगलैंड में यह पहली जुलाई सन् १८१२ ईसवी से प्रचलित हुआ और भारतवर्ष में भारत-गवर्नमेंट के आज्ञानसार, ३० अक्त्बर सन् १६१२ ईसवी से जारी हुआ। इस कापी-राइट ऐक्ट का बाकायदा भारतवर्ष का कान्न बनाने के लिए इस विषय का एक मसविदा तैयार किया गया है। उस पर बड़े व्यवस्थापक कौंसिल में शीघ ही विचार होगा और विचार होकर वह 'पास' किया जायगा। उस समय, सम्भव है, इस ऐक्ट में विलायती ऐक्ट की अपेदा इस विशेषता भी रक्षी जाय!

इस कानून में सब मिलाकर ३७ दफा हैं श्रीर मूल प्रन्य, श्रनुवाद, संग्रह के। प, सामयिक पुस्तक, समाचार-पत्र श्रादि सब के साथ इसका सम्बन्ध है।

जो मनुष्य जिस ग्रंथ की रचना करता है उसकी प्रकाशित करने का उसे पूर्ण अधिकार होता है। उसके सिवा अन्य किसी की यह अधिकार प्राप्त नहीं कि उस प्रन्थ की प्रकाशित करे या उसका नवीन संस्करण निकाले या उसका अनुवाद करे। यहाँ तक कि असली प्रन्थकर्ता के। छोड़कर दूसरों की यह भी मजाल नहीं कि अन्य व्यक्ति के बनाये हुये अन्य की नाटक के रूप में लिखे अथवा ग्रामोफोन में भरकर सर्वसाधारण के। सुना सके । परन्तु यह अधिकार सबके। प्राप्त है कि दूसरों के बनाये हुये ग्रन्थों की समालोचना करे या उनका सारांश लिखे।

प्रन्थकत्तां श्रीर उसके उत्तराधिकारियों का प्रन्थकत्तां के जीवन-काल में तथा पचास वर्ष बाद तक प्रन्थ के ऊपर स्वत्वाधिकार प्राप्त है। तदनन्तर जो चाहे वह उस प्रन्थ के। छाप सकता है। इस मियाद के श्रान्दर प्रन्थकर्ता श्रीर उसके उत्तराधिकारियों के। यह श्राधिकार है कि वे श्रापनी पुस्तक के। प्रकाशित करने या उसके श्रानुवाद करने का स्वत्वाधिकार दूसरे के हाथ वेंच डालें। इस दशा में पुस्तक का स्वत्वाधिकार केवल पचीस वर्ष तक खरीदनेवाले के। प्राप्त रहता है। उसके बाद उसका यह श्राधिकार नष्ट हो जाता है। श्रार्थात् वह पुस्तक का स्वत्वाधिकार खरीदने की तारीख से पचीस वर्ष के बाद उसे प्रका-शित नहीं कर सकता श्रीर न उससे के।ई लाभ उठा सकता है। उस उमय यह श्राधिकार प्रन्थकर्त्ता या उसके श्राधिकारियों के। फिर प्राप्त हो जाता है।

यह इम ऊपर ह लिख चुके हैं कि ग्रन्थक त्तां के मरने के बाद से लेकर पचास वर्ष पीछे तक उसके उत्तराधिकारियों के। पुस्तक पर

सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता है और केवल वही उसकी प्रकाशित कर सकते हैं । परन्त याद ग्रन्थकर्ता के उत्तराधिकारी इस ग्रविध के ग्रन्दर पुस्तक प्रकाशित न करें तो अदालत के आज्ञानुसार अन्य लोग उस ग्रन्थ को प्रकाशित कर सकते हैं। इस दशा में इस कान्न के श्रनसार उनका यह कर्त्त व्य है कि वे प्रन्थकर्त्ता के वारिसों के। प्रकाशित पुस्तक के मुल्य का दसवाँ हिस्सा दें। यदि केाई मनुष्य पुस्तकों के स्वत्वाधिकार या कापीराइट के कानून के। तोड़े, अपर्यात् दूसरे की बनाई पुस्तक के। बिना उसकी स्राज्ञा के प्रकाशित या स्नुवादित करे, तो पुस्तक के स्वत्वाधिकारी को यह अधिकार है कि वह इस अपराध के तीन वर्ष के अन्दर अदालत में इरजे का दावा करे | यदि अदालत के। वह निश्चय हो जायगा कि मुद्दई ही वास्तव में उस पुस्तक का स्वत्वाधिकारी है तो वह इस प्रकार कानुन के विरुद्ध प्रकाशित की हुई पुस्तक की सम्पूर्ण प्रतियां प्रकाशक से छीनकर वास्तविक स्वत्वाधिकारी की दे देगी। परन्तु यदि प्रकाशक अर्थात् मुद्दाइलेइ इस बात को साबित कर दे कि वह नेकिनयती के साथ इस बात पर विश्वास करता था उसने वास्तव में गलती से ऐसा काम किया है तो श्रदालत मद्ई का केवल इरजाना दिलावेगी ऋौर प्रकाशित पुस्तक की सारी प्रतियाँ मदाइलेइ की रहेंगी।

यदि इस कानून के विरुद्ध कोई पुस्तक अन्तर देशों में प्रकाशित की जाय तो वह पुस्तक के स्वत्वाधिकारी के निवेदन करने पर, सरकारी आज्ञानुसार, देश के अन्दर न आने पावेगी।

यदि एक प्रनथ के। कई मनुष्य मिलकर लिखें तो सब लेखकों को उस पर स्वत्वाधिकार प्राप्त होगा। यह अधिकार उस आंशिक ग्रंथकार के जीवनकाल तक जो पहले मरे तथा उसके बाद पचास वर्ष तक अन्यकर्ताओं के। प्राप्त रहेगा। अथवा केवल उस आंशिक ग्रन्थकर्ता

के जीवन-पर्यन्त यह अधिकार सब का प्राप्त रहेगा जो सब से पीछे मरे | इन दोनों अविधयों में से कौन प्रामाणिक मानी जायगी इस बात का निर्णंत्र करने के लिए इस कानून में यह लिखा है कि दोनों अविधयों में से जो सब से अधिक लम्बी होगी वही ठीक मानी जायगी। यदि ऐसे शामिलाती अन्धकारों में से केाई कापी राइट के नियमों की पावन्दी न करे तो इससे अन्य आंशिक अन्धकारों के स्वत्वों में केाई अन्य न पड़ेगा | यदि केाई अन्ध अन्धकार के मरने के बाद प्रकाशित किया जाय तो उसके वारिसों का अन्ध प्रकाशन के बाद पचास वर्ष तक उस पर अधिकार रहेगा । जो पुस्तके गवर्नमेंट प्रकाशित करती है उन पर भी केवल पचास वर्ष तक अधिकार रहेगा । इसी प्रकार फोटोआफरों केा अपने लिये हुये फोटों पर, निगेटिव तैयार करने के पचास वर्ष बाद तक ही, अधिकार रहेगा ।

पुस्तक के संशोधित श्रीर परिवर्धित संस्करण निकालने का श्रिषिक्यर भी केवल उसी की प्राप्त है जिसके नाम कापी-राइट हो। बहि कीई मनुष्य किसी पुस्तक के लिखने या संग्रह करने में दूसरों से सहायता ले श्रथवा श्रन्य लोगों के। पुरस्कार देकर श्रपने लिए केाई पुस्तक लिखावे तो उसको उस पुस्तक पर पूरा-पूरा स्वत्वाधिकार प्राप्त होगा। परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बनाई हुई पुस्तक के श्राधार पर उस का सारांश श्रपने टंग पर श्रीर श्रपने शब्दों में लिखता है श्रीर उस पुस्तक के श्रनावश्यक श्रीर श्रमुयोगी श्रांशों के। छोड़ देता है तो उसकी वह पुस्तक इस कानून के श्रनुसार नई समभी जायगी श्रीर यह माना जायगा कि उसने कापी-राइट के नियमों को नहीं तोड़ा। इस दशा में श्रमली पुस्तक का स्वत्वाधिकारी सारांश लेखक पर किसी प्रकार का दावा न कर सकेगा। पर यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे के प्रन्य का सारांश श्रपने शब्दों में श्रीर श्रपने टंग पर न लिखकर श्रमली प्रन्यकर्ता ही की लिखी हुई मुख्य मुख्य बातों

के। अपनी पुस्तक में लिख दे श्रीर श्रपनी तरफ से उसमें कुछ न लिखे तो यह समका जायगा कि उसने कापी-राइट के कानून को तोड़ा है श्रीर उसका यह काम चोरी का काम माना जायगा।

बस यह कापी राइट ऐक्ट, सन् १६११; का सारांश है। भारत-वर्ष की वर्तमान दशा के लिये यह बहुत ही उपयोगी और आवश्यक है। आजकल इस देश में जिस प्रकार की साहित्य-सम्बिन्धिनी चोरियाँ दिन-दहाड़े होती रहती हैं उनको दूर करने में इस कानून के द्वारा बहुत सहायता मिलेगी। जिन लोगों को साहित्य-सम्बन्धी डाके डालने की आदत पड़ रही है उन्हें अब खबरदार हो जाना चाहिये।

[ अप्रेल, १६१३

### ११—नया कापी राइट ऐक्ट

गवर्नर-जनरल के कौंसिल की जो बैठक देहली में, २४ फरवरी १६१४ को हुई उसमें नया कापी राइट ऐक्ट "पास" हो गया। यह वही ऐक्ट है जिसके विषय में एक लेख पहले ही दिवा जा चुका है। इँगलेंग में जो नया कापी-राइट ऐक्ट जारी हुआ है वही अब बाकायदा भारत में भी जारी किया गया। पर भारतीय ऐक्ट में विलायती ऐक्ट से कुछ विलेषतायें हैं उनमें से अनुवाद के सम्बन्ध की विशेषता बड़े महत्व की है। उसका तथा और दो-चार बातों का सारांश नीचे दिया जाता है।

जब तक कापी-राइट का कानून १८४७ ईखवी के ऐक्ट २० श्रीर १८३७ के ऐक्ट २५ के श्रनुसार बर्ताव में श्राता था। वह श्रब रद हो गथा। इन ऐक्टों में बयान किये गये कानून की पाबन्दी किये बिना ही कित ने ही लेखक श्रीर प्रकाशक श्रपनी-श्रपनी पुस्तकों पर बहुधा छाप दिया करते थे—"इक मइफूज", "इक्क मइफूज", "स्वत्व रिल्तत", "सर्वाधिकार रिल्वत"। कोई-कोई तो बड़ी-बड़ी थमकियाँ तक पुस्तक के टाइटिल पेज पर छाप देते थे | परन्तु यदि फीस देकर किसी पुस्तक की बाकायदा रजिस्टरी न कराई गई हो तो इस तरह की धकिकयाँ आधीर इस तरह की स्वनायें ब्यर्थ थीं | इनसे कुछ भी लाभ न था । जिस पुस्तक की रजिस्ट्री न हुई हो उसे जिसका जी चाहे छाप सकता था ।

श्रव यह कानून बदल गया। रजिस्ट्रो कराने की कोई जहूरत नहीं रही टाइटिल पेज के श्रनुसार जो जिस पुस्तक का लेखक है उसी का उस पर पूरा हक सममा जायगा। जब तक वह जिन्धा है तभी तक नहीं, उसके मरने के ५० वर्ष बाट तक भी कोई उसकी पुस्तक को, किसी हूप में, न प्रकाशित कर सकेगा। उसकी श्रथवा उसके वारिसो की रजामन्दी ही से वह ऐसी पुस्तक को छुपा कर बेच सकेगा।

इस नये कानून से एक श्रीर भी सुभीते की बात हो गई है। विलायत की छपी हुई किसी पुस्तक को यदि इस देश में कोई छपा कर प्रकाशित करना चाहे तो खुशी से कर सकता है। विलायती ऐक्ट की द्या १४ देखिये। विलायती ग्रन्थकार या उनके वारिस सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सरकारी अफसरों से कह कर उस पुस्तक की कापियों का विलायत जाना रोक दे सकते हैं। इसी तरह भारत में छपी हुई पुस्तकें वे लोग वहाँ छाप सकते हैं श्रीर भारतीय ग्रन्थकार या उनके वारिस उन पुस्तकों को वहाँ श्राने से रोक सकते हैं। यह का नृन इस लोगों के बड़े काम का है। क्योंकि इमी को विलायती पुस्तकों छापने या उनका श्रमुवाट करने की श्रीधेक जरूरत रहती है।

इस नये कानून में एक बात वे-सुमीते की भी हैं। गवर्नमेंट हर साल सैकड़ों रिपोर्ट ब्रौर सैकड़ों तरह की पुस्तकें प्रकाशित करती है | उनमें से कितनी ही पुस्तकें प्रजा के बड़े काम की होती हैं। विलायती ऐक्ट की दफा १८ के मुताबिक उनका कापी-राइट गवर्नमेंट ने अपने ही हाथ में रखा है। गवर्नमेंट की प्रकाशित किसी पुस्तक के पहली

दफे निकलने के ५० वर्ष बाद तक किसी को उसे छापने और ४० वर्ष वाद तक उस का अनुवाद करने का अधिकार नहीं। यदि दफा १८ का वही मतलब है जैसा कि इमने समका है तो यह कान्न बहुत हानिकारक है। गवर्नमेंट की प्रकाशित पुस्तकें प्रजा ही के रुपये से मकाशित होती हैं। ऋतएव प्रजा को भी उनके प्रकाशन का हक होना चाहिये। आशा है, कोई वकील महाशय उदारतापूर्वक इस दफा का ठीक-ठीक स्राशय सममाने की कृपा करेंगे। स्रगर कोई मसकटरी रेगुलेशन, या पेनलकोड, या गैजिटिर या श्रीर कोई ऐसी ही पुस्तक या उसका अनुवाद प्रकाशित करना चाहे तो कर सकता है या नहीं। क्या इस तरह की पुस्तकें "Government Publication" की परिभाषा में नहीं ? यदि हैं ता यह कानन प्रजा के हित का बहुत बड़ा बाधक है। कलाना कीजिए कि गवर्वमेंट ने एक पुस्तक ऋँगरेजी में प्लेग पर प्रकाशित की श्रीर उसमें प्लेग से बचने के उपाय बतलाये ! ऐसी पुस्तक की जितनी ही ऋषिक कापियाँ छपाई ऋौर बेची या वितरण की जायँ उतना ही श्रच्छा । ऐसी पुस्तक के अनुवाद देशी भाषात्रों में प्रकाशित करने की तो त्रौर भी अधिक त्रावश्यकता है। पर कानून की रू से मूल पुस्तक तद्वत् छुपाने के लिये ५० वर्ष श्रीर श्रनुवाद के लिए १० वर्ष ठइरना चाहिये श्रीर इतने दिन ठहरने से उद्देश्य की सिद्धि ही नहीं हो सकती। रही गवर्नमेंट से अनुमति लेने की बात । सो ऐसी अनुमति शीध्र और सहज में नहीं प्राप्त हो सकती । इस दूशा में इस नये कानून का यह ऋ'श प्रजा के लिये बड़ा हानि-कारक है। बड़े दुःख की बात है कि इस कानून का मसविदा महीनों विचाराधीन रहा। कौंसिल के देशी मेम्बरों में से अनेक वकील और बैरिस्टर हैं | उन्होंने उसे पढ़ा ब्रौर उस पर विचार भी किया। फिर भी यह दोष किसी के ध्यान में न आया । बड़ी अपच्छी बात हो जो इसने इसका आशय समझने में भूल की हो-इफा १८ की वह मंशा

न हो जो इमने समभी है।

इस ऐक्ट के "पास" हो जाने से अब अनुवादकों की खूब बन आवंगी | विलायत में छपी हुई पुस्तकों का अनुवाद करने की तो कोई रोक-टोक रही ही नहीं । इस देश में भी छपी हुई पुस्तकों का अनुवाद, मूल पुस्तक के पहले पहल प्रकाशित होने के दस वर्ष बाद, जिसका जी चाहे अपन्य किसी भाषा में आनन्द से कर सकेगा ! बङ्किमचन्द्र और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रन्थ अब सर्व साधारण का माल हो गये, उनका अनुवाद करने के लिये अब किसी से कुछ पूछने की जहूरत नहीं । रमेशचन्द्रदत्त और रवीन्द्रनाथ टाकुर के जिन प्रन्थों को निकले दस वर्ष हो चुके उनका भी हिन्दी अनुवाद पुस्तक-प्रकाशक मंडलियाँ, कम्पनियाँ और परिपर्दे अब निडर होकर कर सकती है ।

इस सम्बन्ध में एक बात हमें कहना है। यदि कोई किसी की पुस्तक का ऐसा अब्द अनुवाद करे जिससे मूल पुस्तक का आशाय कुछ, का कुछ प्रकट होने लगे और जिससे मूल ग्रंथकार के गौरव की हानि हो तो उसका क्या हलाज होगा ? कानून में तो कुछ इलाज तजनीज किया गया नहीं। हम देखते हैं कि कोई-कोई अनुवादक अपने अनुवाद में मूल पुस्तक के आशाय की बड़ी ही दुर्दशा करते हैं। इतनी दुर्दशा कि अनुवाद पढ़ते समय मूल पुस्तक के लेखक पर तरस आता है। ऐसे अनुवादकों के पंजे से ग्रन्थकारों को बचाने का इस कान्न में कोई उपाय नहीं बताया गया। यह दुःख की बात है।

लेने वाले या तैयार कराक्कर वेचने वालों के फोटो भी श्रव उनकी श्रमुमित के विना, ५० वर्ष तक, कोई कहीं निकाल सकता। चोरी या सीनेजोरी को तो बात ही श्रीर है।

यदि केाई किसी अखनार या सामयिक पुस्तक में काई लेख प्रका-शित करें तो उस लेख के। वहाँ से उठाकर पुस्तकाकार प्रकाशित करने का किसी और आदमी के। अधिकार नहीं। लेखक की जिन्दगी के बाद ५० वर्ष बीतने की कैद यहाँ भी हैं। उसका श्रमुव।द प्रकाशित करने के लिये पूर्वोक्त १० वर्ष तक ठहरना पड़ेगा।

किसी के लेख या पुस्तक की समालोचना करने या उसका सारांश ("News paper Summary") प्रकाशित करने की तो रोक-टोक नहीं | पर इससे दूर जाने की आजा क्षानून नहीं देता । इस दशा में बिना लेखक की अनुमित के उसके लेख के। अखबारों, सामियक पुस्तकों में प्रकाशित करने, अथवा उनका अनुवाद छापने, अथवा दो चार शब्द अदल-बदल कर संस्कृत शब्दों की जगह उर्दू-फारसी के और उर्दू-फारसी के श्रब्दों की जगह संस्कृत शब्द रख कर उसे अपना बना लेने की चेष्टा करना भी कानून की दृष्टि से जुमें हैं।

इस क़ानून के खिलाफ काम करने वाले पर तीन वर्ष के भीतर ही मुकदमा चलाने से चल सकेगा। उसके आगे नहीं। अब तक इस तरह के मुकद्दे केवल हाईकोर्ट में होते थे। अब पहले दरजे के मैजि स्ट्रेंटों को भी ऐसे मुकद्दे सुनने का अख्तियार दे दिया गया है।

कापी राइट का कार्न तोड़ ने वालों पर लेख, पुस्तक, या फोटों की भी कापी के लिए २० इन्ये तक जुर्माना किपा जा सकेगा। शर्त यह है कि जुरमाने की कुल रकम ५०० इपये से ऋषिक न हो। वहीं जुर्म, दुवारा करने वालों पर एक महीने की सादी कैंद या एक हज़ार इपये तक जुरमाने की सजा, या दोनों सजाये एक ही साथ, दी जा सकेगी,

अपील के लिये एक महीने की मुद्दत दी गई है।

लेखकों, श्रनुवादकों, श्रीर प्रकाशकों के। सावधान हो जाना चाहिये।

[ ग्रप्रेल, १६१४

#### १२---पुस्तक-प्रकाशन

पुस्तक-प्रण्यन का काम जितने महत्व का है, पुस्तक प्रकाशन का भी उतने महत्व का है। किम्बहुना उससे भी श्रिधिक महत्व का है। क्योंकि पुस्तक चाहे जितनी उपयोगी, श्रावश्यक श्रीर लाभदायक क्यों न हो, यदि वह प्रकाशित न हुई तो उसका निर्माण ही बहुत कुछ, व्यर्थ समक्तनां चाहिये। पुराने जमाने में पुस्तक प्रकाशन के उगय वैसे सुलभ न थे जैसे श्राजकल हैं। इसी से श्रानत प्रथ-रत्न नष्ट हो गये; श्रीर यदि उनमें से कहीं कोई श्राव तक छिपे-छिपाये पड़े भी हैं तो उनका होना न होने के बराबर है। क्योंकि उनके श्रास्तत्व से सर्व साधारण को लाम नहीं पहुँचता। जिस समय छा गने की कला का श्राविष्कार नहीं हुश्रा था। उस समय किसी नवीन प्रन्थ की नकल करने में बड़ा परिश्रम पड़ता था। इसी से श्रामीर श्रादमियों के छोड़कर, साधारण जनों के लिये बहुत परिमाण में, श्राच्छे-श्राच्छे प्रन्थों का श्रावलोकन, परिशीलन श्रीर संग्रह प्रायः श्रसम्भव सा था। श्रात्व विद्या-वृद्धि में बहुत बाधा श्राती थी।

इस समय छापे के यन्त्रों की बदौलत पृस्तकों के। छपकर प्रश्वाशित होना पहले की अपेद्धा, बहुत आसान हो गया है। जो देश अधिक सुरिद्धित हैं, जहाँ विद्या और कला-कौशल की खूब अभिवृद्धि है जहाँ पढ़ने लिखने की विशेष चर्चा है, वहाँ साल में सैकड़ों नहीं हज़ारों उत्तमोत्तम अन्य बनते हैं, निकलते और हाथों हाथ बिक जाते हैं। योरप और अमेरिका में लाखों, करोड़ों, रुपये की पूँजी लगाकर कितनी ही कोपनियाँ खड़ी हुई हैं जिनका एकमात्र व्यवसाय पुस्तकों के। प्रकाशित करना श्रीर उन्हें बेचकर सर्वसाधारण का लाभ पहुँचाना है। पुस्तक-प्रकाशन का व्यवसाय करने वालों की बदोलत शिक्वा श्रीर विद्या के प्रचार में जो मदद मिन्नती है तो मिन्नती ही है: उनसे एक श्रीर भी उपकार होता है। वह यह कि पुस्तक-प्रणेता जनों के परिश्रम के। सफल करके ये लोग उन्हें उनके परिश्रम का पुरस्कार भी देते हैं । इससे प्रन्थकर्त्ता लोग जीवन निर्वाह के लिये श्रीर सम्भर्धे में न पड़कर, श्राराम से उत्त-मोत्तम पुस्तके लिखते हैं, ग्रार उन्हें पुस्तक-प्रकाशकों का देकर उनसे प्राप्त हुये धन से अपनन्दपूर्व क अपना निर्वाह करते हैं | इस प्राप्ति की बदौलत उनका रुपये पैसे की कमी नहीं रहती । पेट की ज्वाला बुकाने के लिये उन्हें दौड़-धूर नहीं करनी पड़ री। जितनी ही अच्छी, जितनी ही उरयोगी; पुस्तक व लिखते हैं उतना ही अधिक पुरस्कार भी उन्हें मिलता है। इससे उनका उत्साइ बढता है स्त्रीर स्रच्छे स्रच्छे प्रन्थ उनकी कलम से निकलते हैं। सुशिच्चित देशों में प्रनथ लिखने का एक व्यवसाय ही हो गया है। इस व्यवसाय की लोग बड़े श्रादर की दृष्टि से देखते हैं।

जहाँ पुस्तक-प्रकाशन का व्यवसाय होता है वहाँ पुस्तक लिखने वालों का, अपनी पुस्तके छपाकर प्रकाशित करने में, प्रयास नहीं पड़ता, और यदि पड़ता भी है तो बहुत कम । उन्होंने पुस्तक लिखी और किसी अच्छे प्रकाशक के सिपुर्द कर दी । उससे पुरस्कार लिया और दूसरी पुस्तक के लिखने में लगे । प्रकाशक ने उस पुस्तक का प्रकाशित करके उसके करोड़ों विज्ञापन दुनियाँ भर में बाँटे । यदि पुस्तक अच्छी हुई तो थोड़े ही दिनों में उसकी हजारों कापियाँ विक गईं । ऐसी पुस्तकों लिखनेवालों के। लाभ भी बहुत होता है । भारत-वर्ष के वर्तमान सेकेटरी आफ स्टेट, जान मालें साहब, ने ग्लैडस्टन साहब का जीवनचरित लिखकर लाखें। रुपये कमाये हैं । पोप किन, होमर की इलियड नामक कान्य के अनुवाद ही की बदौलत, अमीर हो गया। परन्तु, याद रहे, यह विलायत का जिक है, यहाँ का नहीं | यहाँ विद्या और शिक्षा की जैसी दशा है उसके होते यहाँ वालों केा विलायत के अन्थकारों के पुरस्कार का शतांश क्या सहस्रांश भी मिलना असम्भव है । यहाँ उनकी लिखी हुई पुस्तके ही केाई प्रकाशक भुषत में छाप दे तो गनीमत समक्तना चाहिये । पुरस्कार तो तब मिलेगा जब पुस्तक अन्छी होगी; हजार दो हजार कापियाँ विकने की उम्मेद होगी । प्रकाशकों के छापेखाने में कारूँ का खजाना नहीं गड़ा जो रही किताबा की लिखाई दो दो चार-चार तोड़े देते चले जायँ।

योरप श्रीर श्रमिरिका में प्रकाशक लोग ग्रंथकारों के। एक ही बार पुरस्कार देकर फुरसत नहीं पा लेते । किसी पुस्तक का कापी-राइट (स्वत्व) मोल लेकर जो कुछ ट्रहर जाता है वह तो वे देते ही हैं; पर इसके सिवा वे प्रत्येफ संस्करण पर कुछ "रायल्टी" भी देते हैं। श्रथित जिस पुस्तक का स्वत्व खरीदत हैं उसकी प्रत्येक श्राबृत्ति पर फी सैकड़ा या फी हजार, जो निश्चय हा जाता है वह भी ग्रन्थकार के। बराबर देते रहते हैं। यदि के।ई पुस्तक चल गई तो लिखने वाले का दुःख-दरिद्र एक ही पुस्तक के बदौलत दूर हो गया समिक्तये।

पुस्तक-प्रणेता बहुधा निर्धन हुन्ना करते हैं। त्रातएव उनकी पुस्तका के। छापने का यदि किसी की सहायता से प्रवन्ध न हुन्ना तो उनका त्राप्रकाशित रह जाना त्रास्मव नहीं। क्योंकि रुपया पास न होने से मुफ्त में तो किताब छपती नहीं। इसीसे पुस्तक-प्रणेतात्रों के। पुस्तक प्रकाशकों के त्राक्षय की बड़ी जरूरत रहती है। निधन त्रादमी ने यदि किसी तरह माँग-जाँच कर त्रापनी के।ई पुस्तक खुद ही प्रकाशित की त्रार उसकी बिकी न हुई तो उस बेचारे का सारा उस्माह मिट्टी में मिल गया समक्तना चाहिए त्रीर धनवान त्रादमी के लिए भी त्रापनी लागत से पुस्तक छपाना, त्रीर यदि न बिके तो हानि उठाना

भी तो नैराश्यजनक है। एक दो दफे कोई चाहे भले ही इस तरह हानि उठावे, पर बार-बार कोई भी घर का रूपया व्यर्थ न फेंकना चाहेगा। पुस्तक-प्रकाशकों की बात दूसरी है। उनके। इस व्यवसाय के दाँब-पेंच मालूम रहते हैं। उनके पास बहुधा निज का छापाखाना भी होता है। इससे पहले तो वे कोई ऐसी पुस्तक लेते ही नहीं जिससे हानि की सम्भावना हो। श्रीर यदि हानि हुई भी तो किसी श्रीर पुस्तक की विशेष बिकी से वह हानि पूरी हो जाती है। फिर इन लोगों के विशापन देने के ऐसे-ऐसे दक्त मालूम रहते हैं कि एक कम उपयोगी पुस्तक के लिये भी वे श्राकाश-पाताल एक कर देते हैं। हजारों पुस्तक के लिये भी वे श्राकाश-पाताल एक कर देते हैं। हजारों पुस्तक के लिए, दूकानदारों का दे देते हैं। कितनी ही कमीशन पर, बिकी के लिए, दूकानदारों को दे देते हैं। मतलब यह कि पुस्तक जैंच-कर उससे यथेष्ट लाभ उठाने के साधनों का काम में लाने में वे काई कसर नहीं करते।

इंगलेंड के समाचार पत्रों श्रीर सामियक पुस्तकों के सम्पादकों केा पुस्तक प्रकाशकों से बहुत लाम होता है। श्रथवा यो कहना चाहिए कि परस्पर एक दूसरे की मदद के बिना उसका काम ही नहीं चल सकता। समाचार पत्रों में पुस्तकों के जो विज्ञापन छाते हैं उनसे उन्हें लाखों रूपये की श्रामदनी होती है श्रीर विज्ञापनों की हो बदौलत प्रकाशकों की पुस्तकों विकती हैं। इँगलेंड में 'लएडन-टाइम्स' नाम का एक सब से श्रिधिक प्रभावशाली पत्र है। इस पत्र के मालिकों श्रीर हँ गलेंड के पुस्तक-प्रकाशकों में, कुछ दिन हुए, अनवन हो गई थी। इस विषय में दोनों पद्मां में चनवार विवाद ठना। द्वोनों तरफ से बड़े-बड़े लेख लिखे गये। प्रकाशकों ने "टाइम्स' के। विज्ञापन देना बन्द कर दिया। जिन प्रकाशकों ने "टाइम्स" ने पहले हो से वर्ष-वर्ष दो-दो वर्ष विज्ञापन छापने का ठेका करके रूपया वस्त कर लिया था, सिर्फ उनके विज्ञापन छपते रहे। बाकी प्रकाशकों ने एका करके

''टाइम्स'' का 'बायकाट'' कर दिया। बहुत दिन बाद लड़-फगइ श्रापस में निपटारा होंग्या श्रीर फिर "टाइम्स" में विज्ञापन छपने लगे। एक बात जो इससे सिद्ध होती है वह यह है कि इँगलेंड के प्रकाशक इतने प्रवल श्रीर शक्तिमान हैं कि "टाइम्स" जैसे पत्र की भी वे नाकादम कर सकते हैं।

बड़े खेद की बात है कि इस देश की भाषात्रां में-विशेष करके हिन्दी में -- जैसे सुपाठ्य पुस्तकों की कमी है वैसे ही प्रकाशकों की भी कमी है। प्रकाशको की कमी नहीं, किन्तु यह कहना चाहिये कि उनका प्रायः स्रभाव सा है। स्रव्छी-स्रव्छी पस्तकों के न बनने स्रीर उनके न प्रकाशित होने के जो कारण हैं उनमें सयोग्य प्रकाशको का न होना भी एक कारण है। बाबू दिनेशचंद्र सेन बी० ए० ने 'बङ्ग भाषात्रों साहित्य'' नामक एक ब्राह्मितीम ग्रन्थ लिखा है। उसके पहले संस्करण की छपाई इत्यादि का खर्च स्वाधीन त्रिप्रा के अप्रधिपति, महाराज वीरचंद्र माणिक्य, ने दिया । तब वह पुस्तक छपकर प्रकाशित हो सकी । पुस्तक ऐसी उत्तम थी कि एक ही वर्ष में उसका पहला संस्करण ब्रिक गया। गवर्नमेंट ने इस पुस्तक की इतना पसन्द किया कि दिनेश बाबू के। २५ रुपया मासिक पैन्शन हो गई। परन्तु इस पुस्तक के। लिखने में पस्तककर्ता ने इतना परिश्रम किया कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया श्रीर जिस नौकरी की बदौलत उनकी जीविका चलती थी उससे द्वाथ घोना पड़ा | फल यह हुआ कि वे रोटियों के लिए मुद्दताज हो गये श्रीर गवर्नमेंट की पेन्शन ही से किसी तरह पेट पालना पड़ा । इस दशा में वे अपने पूर्वीक पुस्तक का दूसरा संस्करण न निकाल सके । उसके लिए २००० रुपये दरकार थे । इतना रुपया उनके पास कहाँ ? अतएव बहुत दिनों तक उसकी दूसरी आवृत्ति न निकल सकी ! अन्त में सन्याल एएड कम्पनी ने किसी तरह इस परमोपयोगी अन्ध की प्रकाशित करके उसे सर्वसाधारण के लिए सलभ कर दिया। श्रव किहिए, यदि यह कम्पनी न होती, तो यह उतनी अच्छी पुस्तक शायद दुवारा छप ही न सकती। राजे महराजे हैं सही, और कभी-कभी वे किसी-किसी की मदद कर भी देते हैं, पर उनका यह ज्यवसाय नहीं। फिर, कुछ ही राजे-महराजे ऐसे हैं जिनके। पढ़ने लिखने का शौक है। बाकी के विषय में कुछ न लिखना ही अच्छा है।

बंगाल में पुस्तक-प्रकाशन का थोड़ा-बहुत सुभीता है। दिच्या में भी कई ब्राट्मी मराठी पुस्तकें प्रकाशित करने का ब्यवसाय करते हैं। वहाँ कई एक प्रेस भी ऐसे हैं जो इमेशा नई-नई पुस्तकें निकाला करते हैं। कितनी ही मासिक पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें अच्छे-अच्छे प्रन्थ, थोड़े थोड़े, निकलते रहते हैं श्रीर पूरे हो जाने पर श्रलग पुस्तकाकार प्रका-शित किये जाते हैं। दिच्चणात्य प्रकाशको में इम दाभोलकर-उपनाम-धारी एक सजन के प्रकाशन सम्बन्धी काम के। सबसे अधिक प्रशंसनीय सममते हैं। उन्होंने कई साल से उत्तमोत्तम श्राँगरेज़ी-ग्रन्था का अनुवाद, प्रतिष्ठित विद्वानी से मराठी में कराकर, प्रकाशित करने का क्रम जारी किया है। श्राजतक उन्होंने कोई ३० प्रनथ प्रकाशित किये होंगे। उनमें कुछ ही प्रन्थ बिलकुल नये हैं। श्रिधिकतर श्राँगरेजी के श्चनवाद हैं। बाबाजी सखाराम एंड कम्पनी ने भी कई उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। उसका प्रकाशन-कार्व अभी तक जारी है। निर्णय-सागर प्रेस के मालिक श्रीर जनार्टन महादेव गुर्जर श्राति भी चुप नहीं हैं। वे भी पुस्तक प्रकाशन में ऋषिकाधिक ऋप्रसर हो रहे हैं। परन्त निर्णयसागर से विशेष करके संस्कृत ही के ग्रन्थ अधिक निकलते है। हाँ महाराजा गायकवार का नाम इम भूल ही गये। त्रापने बरौदे से आज तक न जाने कितने अमूल्य अन्थ मराठी में प्रकाशित कराये होंगे | अत्रापके नाम के मराठी में प्रन्थों की एक माला की माला ही निकलती है। श्रापकी इस माला में जितने प्रन्थ निकले हैं एक से एक अपूर्व हैं। इस समय इम लोगों की ऐसे ही ग्रन्थों की जरूरत हैं। महाराजा गायकवार के विद्या का बेतरह व्यसन है। प्रथकारों के तो वे कल्पवृत्त ही हैं। किसी प्रथकार का कोई अच्छा ग्रंथ उनके सामने आया कि ग्रंथकार को पुरस्कार मिला। आपने कितनी ही दफे मराठी मासिक पुस्तकों के सम्पादकों के लेखों पर प्रसन्न होकर हज़ारों रुपये दे डाले हैं। इस समय आपके साहाय्य से महाभारत का एक बहुत ही अच्छा अनुवाद, मराठी में हो रहा है।

इन प्रान्तों में पुस्तक-प्रकाशन का व्यवसाय करके मुंशी नुवल-किशोर ने बड़ा नाम पाया, बहुत लाभ भी उठाया ख्रौर सर्वेशाघारण में विद्या का प्रचार भी बढ़ाया। उन्होंने 'हिन्दी, उर्दू, फारसी ऋौर संस्कृत के गृथ प्रकाशित करके, बहुत सी अच्छी-अच्छी पुस्तकें, थोड़ी कीमत पर, सुलभ कर दी। यदि मुंशीजी इस काम के। न करते तो तुलसीदास की रामायण गाँव-गाँव में न देख पहती। यह व्यवसाय करके उन्होंने खुद भी लाभ उठाया श्रीर इज़ारों पुराके प्रकाशित करके शिद्धा-प्रचार और ज्ञान-वृद्धि भी की। परन्तु मुंशीजी के सद्-व्यवसाय का हृदय से ऋभिनन्दन करते हुये, इम यह भी कहना ऋपना कर्तव्य समम्पते हैं कि उन्होने विशेष करके उन्हीं पुरानी पुस्तकों के प्रकाशन की क्रोर क्रिधिक ध्यान दिया जिनका थोड़ा वहुत धम्म से सम्बन्ध था। अथवा उन्होंने किस्से-कहानी आदि की ऐसी किताबें प्रकाशित की जिनका सब लोग पसन्द नहीं करते | परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है कि उन्नतिवचार-पूर्ण पुस्तके पढ़ने की लालसा पढ़े-लिखे ब्रादिमयों में ब्रमी कुछ ही दिन से जागृत हुई है। ब्रातएव यदि मुंशी जी के। इस तरह की पुस्तकें मिलतीं ऋौर वे उन्हें प्रकाशित भी करते, तो भी उनके पढ़नेवाले बहुत न मिलतें।

श्रीवेङ्गटेश्वर प्रेस के मालिक ने भी प्रकाशन का काम करके साहित्य की बहुत कुछ उन्नति की है। पहले स्नापके यहाँ विशेष करके संस्कृत ही के ब्रन्थ छपते थे; पर अब हिन्दी के भी छपने और प्रकाशित होने लगे हैं | पुगाण, ज्योतिष और वैश्वक श्रादि के अन्थों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करके श्रापने मंन्कृत न जानने वालों के लिए इन अन्थों से लाभ उठाने का द्वार उन्मुक्त कर दिया | यह श्रापने बहुत बड़ा काम किया | जब से श्राप श्रीवंक्कटेश्वर-समाचार को निकालने लगे हैं तब से हिन्दी की भी श्रच्छी-श्रच्छी पुस्तक श्रापके यहाँ से निकलने लगी हैं | जहाँ तक इमने सुना है, श्राप श्रच्छे-श्रच्छे मन्थकारों, श्रनुवादका श्रोर प्राचीन पुस्तक प्रदात श्री को भन और पुस्तक श्रादि से सहायता देकर उनका उत्साद भी बढ़ाते हैं । यह श्रापके पुस्तक अकाशन में थिशेषता है।

न्त्रीर भी इस समय कई सजन हिन्दी में पुस्तक-प्रकाशन का काम करते हैं । उनका भी उद्योग क्रिभिनन्दनीय है । परन्त इस तरह के प्रकाशका में जो लोग मुशिद्धित हैं उनके यहाँ से प्रायः अनुप्रयोगी पस्तके निकलते देख खेद होता है। अब शिक्षित जनों का ध्यान देशोन्नति की तरफ जाने लगा है, शिद्धाप्रचार की तरफ जाने लगा है, विद्या: विज्ञान ख्रीर कला-कौशल के अभ्युदय की तरफ जाने लगा है । ब्रातएव ऐसा समय श्राने पर भी, शिक्तित होकर जो व्यवसायी इन विषयों की एक भी पुस्तक न प्रकाशित करके केवल उपन्यास, नाटक ख्रीर किस्से कहानियाँ ही छाप कर रुपया बटोरना चाहते हैं वे श्रमिनन्दन के पात्र नहीं । इस यह नहीं कहते कि नाटक श्रोर उपन्यास न बनें. जरूर बनें ब्रौर जरूर प्रकाशित हों। पर फी सदी बहुत नहीं तो दस पुस्तकें तो समयानुकूल निकलें। बनारस ऋौर मुरादाबाद श्रादि के प्रकाशकों का ध्यान जरूर इस तरफ जाना चाहिए। इम उपन्यासों के विरोधी नहीं। श्री गरेजी भाषा का साहित्य कितना उन्नेत है। पर उत्तमें भी डिकेम्पन, हेप्टोरन, लन्दन ऋोर पेरिस के कोर्ट्स के रहस्य, जोला स्रादि के उपन्यास भरेपड़े हैं। पर हमारे यहाँ ती श्रीर कुछ नहीं, प्रायः इसी तरह की श्रनुपयोगी पुस्तकें। की भरमार है। काम-शास्त्र श्रीर रित-शास्त्र प्रकाशित करना, श्रयवा कुछ का कुछ लिख कर गन्दे नाम से देश भर में विशापन छपाते फिरना वड़ी लजा की बात है। कुछ लोग कानून के डर से मजमून तो श्रयलील नहीं होने देते, पर लोगों के। श्रम में डालने के लिये, नाम के ई गन्ध्र सा रख देते हैं, जिसमें नाम देख कर ही लोग पुस्तक मँगावें। यह श्रव्यन्त निन्दनीय काम है। क्या ही श्रव्छा हो यदि गवर्नमेंट पैनल के। ड के श्रयलील साहित्य-सम्बन्धी सेकशन के। जरा श्रीर व्यापक करके इन के। कशास्त्रियों की पुस्तकें मुरादाबाद की राम-गंगा श्रीर माँसी के लक्ष्मी तालाव में डुवो दें।

जब किसी भाषा की उन्निति का आरम्भ होता है तब उपन्यासी ही से होता है। उपन्यासों के पढ़ने में मन का प्राप्थम नहीं पड़ता! बुद्धि की भी सञ्चालना नहीं करनी पड़ती। अतएव सब लोग, मनोरञ्जन के लिये उपन्यासों के। प्रेम से पढ़ते हैं। इन्दी में जो इस समय उपन्यासों का बोरशोर है वह हिन्दी के भावी अभ्युदय का सूचक है। परन्तु उपन्यासकारों का धर्म्म है कि यथासम्भव वे ऋच्छे उपन्यास लिखें । क्या विक्कम बाबू ने बँगला में उपन्यास नहीं लिखे ? यदि यह कहें कि उपन्यासों के सिवा उन्होंने श्रीर कुछ लिखा ही नहीं तो भी श्चत्युक्ति न होगी । उनका एक भी उपन्यास बुरा नहीं । क्यों फिर उनकी इतनी कदर है ? इसीलिए कि उनका रचना-कौशल उत्तम है, उनका कथानक अच्छा है, उनके प्रत्येक पात्र का क्रिया-कलाप स्वाभाविक है, जहाँ जिस रस की ऋषेचा थी बहाँ उसका पूरा परिपाक हुआ है। यदि लेखक अरुछा है तो वह अपने उपन्यास में मनुष्यों के चरित कां स्वाभाविक ख्रीर सार्वजनानुमोदित चित्र खींच कर पढ़ने वालों को मुग्ध जरूर कर देगा | श्रीर यदि लेखक श्रच्छा नहीं तो वह चाहे अपने पात्रों के। चितना कुरुचि-कषाय पिलावे, चाहे जितने रहस्यों के। स्फोट करें श्रौर चाहे जितने हरमों का हाल लिखे उसके उपन्यास से कभी यथेष्ट श्रानन्द न मिलेगा। श्रतएव लेखकों के। चाहिये कि श्रच्छे-श्रच्छे उपन्यास लिखें श्रौर प्रकाशक उनके गुण-दोषों पर श्रच्छी तरह विचार करके उन्हें प्रकाशित करें।

यदि प्रकाशक अपने व्यवसाय के अच्छी तरह जानता है, यदि वह लोगों की किंचे के पहचानता है, यदि उसे अपने लाभ के साथ अपने देश और अपने देशवासियों के लाभ का भी कुछ खयाल है तो वह अच्छे अपने देशवासियों के लाभ का भी कुछ खयाल है तो वह अच्छे खेखकों के। उत्साहित करेगा तो वे अच्छी पुस्तके उसके लिए जरूर लिखेंगे। इसमें उसे कुछ अधिक खर्च करना पड़ेगा। परन्तु बहुजन मान्य पुस्तक प्रकाशित करने से लाभ उसे अधिक होगा। श्रीर यदि थोड़ा ही लाभ हो, तो भी उसे यह सोचकर सन्तोष करना चाहिये कि मैंने एक अनुपयोगी और दुनी ति-वर्द्ध क पुस्तक का प्रचार करके अपने देश भाइयों की रुचि के। नहीं खराब किया।

हुए की बात है, कुछ प्रकाराकों का ध्यान श्रव श्रव्छी-श्रव्छी देशोपयोगी पुस्तकों के प्रचार की तरफ गया भी है | हिन्दी श्रीर हिन्दुस्तान के हित चिन्तक पिछत माधवराव सप्रे, बी० ए० ने नागपुर में एक कम्पनी स्थापित की है । उसका उद्देश हिन्दी में श्रव्छे-श्रव्छे प्रन्थ प्रकाशित करने का है । उसके प्रवन्ध से हिन्दी ग्रन्थमाला नाम की एक मासिक पुस्तक निकलने लगी है, उसमें हिन्दी के श्रव्छे श्रव्छे श्रंथ प्रकाशित करने का है । उसके प्रवन्ध से हिन्दी के श्रव्छे श्रव्छे श्रंथ प्रकाशित करने का है । उसके प्रवन्ध से हिन्दी ग्रन्थमाला नाम की एक मासिक पुस्तक निकलने लगी है, उसमें हिन्दी के श्रव्छे श्रव्छे श्रव्छे श्रव्छे ते प्रवास निकलने शुरू हुए हैं । यदि हिन्दी पढ़ने वाले उस पर कृपा करते रहें तो उसके द्वारा हिन्दी के उत्तमोत्तम ग्रन्थों के प्रचार की बहुत वड़ी श्राशा है ।

कुछ समय से इंडियन प्रेस ने भी पुस्तक प्रकाशन काम जारी किया है। इन्दी-लेखकों के लिये यह बहुत ही शुभ अवसर है। इंडियन प्रेस का काम कैसा है, उसका नाम कैसा है, उसका प्रवन्ध कैसा है—इस विषय में कुछ भी कहने की जकूरत नहीं। अकेली 'सरस्वती" या अकेला 'रामचिरतमानस" ही इन बातों की उल्कृष्ट सरटीफिकेट है। हाँ, इतना हम जलूर कह देना चाहते हैं कि सब विषयों में विशेषता होने ही के कारण इन प्रांतों की गवर्नमेंट ने, अनेक देशी और विदेशी पुस्तक-प्रकाशकों के साथ प्रतियोगिता में, इंडियन प्रेस ही के। अंष्ट्रता दी है और उसी की पाठ्यपुस्तकें अपर और लाअर पाइमरी स्कूलों में जारी करने के लिये मंजूर की हैं।

प्रकाशक अञ्छा होने से अन्थ श्रीर अन्थकार दोनां की अधिक कदर होती है। इससे अन्थकार की विशेष यशोवृद्धि होती है। जो अञ्छे लेखक हैं व अञ्छे ही प्रकाशकों के। अपनी पृत्तके देते हैं श्रीरों के लिए लिखना वे अपने विरद के विरुद्ध समझते हैं। उत्तरी श्रुव अथवा विकास-सिद्धान्त पर लेख लिखने के लिए चाहे के ई काई बर्सो विज्ञा-पन दिया करे श्रीर चाहे वह जितने पदक देने का लालच दिखावें कोई उसके लिये कलम न उठावेगा। मतलव यह कि अञ्छा प्रकाशक अञ्छे प्रनथकारों के। बड़े भाग्य से मिलता है। यदि ऐसे प्रकाशक से कुछ लाभ की भी आशा हो तो फिर सोने में सुगन्ब समझना चाहिये।

इंडियन प्रेस प्रयाग, ने धार्मिक सामाजिक, ऐतिहासिक, श्रीप-न्यासिक, वैद्यानिक—सभी विषयों पर पुस्तक प्रकाशन करने की घोषणा को है। यही नहीं, किन्तु सस्कृत-त्रन्यों के श्रनुवाद प्रकाशित करने का भी संकल्य उसने किया है। परन्तु पुस्तकें उपयोगी होनी चाहिएँ। हिन्दी लेखकों के प्रथ प्रकाशन मार्ग मे जो बाधाएँ थां उन्हें इस प्रेस के परमोत्साही, श्रीर बङ्गवासी होकर भी हिन्दा के हितैपी, स्वामी ने एकदम दूर कर दिया। श्रव भी उनके इस श्रीदार्थ से यदि हिन्दी में उपयोगी ग्रन्थ लिखकर लोग लाभ न उठावें तो हम यूही कहेंगे कि हिन्दी के दुर्भाग्य की चिकित्सा ही नहीं हो राकती। यह बिलकुल ही ग्रासाध्य हो गया है। ईश्वर करे, हमारी यह सम्भावना गलत निकले।

[ जनवरी, १६ ०८

### १३--समाचार-पत्रों का विराट रूप

- ?—हे विराट् स्वरूपिन् समाचारपत्र ! त्राप सर्वान्तर्यामी साह्चात् नारायण हैं । वृत्तपत्र, वर्त्तमानपत्र, समाचार-पत्र, गैजट, श्रखबार स्त्रादि स्नापके त्रानेक नाम स्नौर रूप हैं । त्रातः—"स्ननेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे"—स्नापका प्रणाम ।
- २—पत्र-व्यवहार अथवा चिट्टी-पत्री आपके पादस्थान में हैं। आप अपने विराट् पाद प्रहार से उसका मर्दन किया करते हैं; अथवा रदी कागजों की टोकरी में फेंका करते हैं। पत्र-व्यवहार करनेवालों, या चिट्टी-पत्री लिखने वालों के उत्तर देना. या न देना, आपके पाद ही की कृपा या अपनकृपा पर अवलम्बित रहता है।
- ३ चुटकुले ब्रौर इँसी-ठट्ठे की बातें ब्रापके जंघास्थान में हैं। क्यों १ इसे ब्राप खुद समक्त जाइए।
- ४—समाचार, नये नये समाचार, विचित्र समाचार और स्फुट समाचार आपके उदरस्थान में है। इन्हीं से आपका प्रकारड, प्रलम्ब और प्रस्त पेट अकसर भरा रहता है। यदि और कुछ भी न हो तो भी आपका विराट्रूप इन्हीं के सहारे शॅमा रहता है।
- भ-किसी तरह रुपया कमाने के लिये कितावें ऋौर द्वाइयाँ बेचने, घड़ियाँ मरम्मत करने ऋौर ऐजन्सी इत्यादि खोलने की युक्तियाँ निकालते रहना ऋापके हृदय-स्थान में ♣े.

- ६ छोटे बड़े, तरह-तरह के लीडर (टिप्सियाँ) आपके पृष्ठ-स्थान में हैं। उन्हें आपकी पीठ की रीढ़ कहना चाहिये। जो वेन हों तो आपका विराट् क्तप कुनड़ा हो जाय।
- ७—विज्ञापन की छपाई श्रीरे श्रपने मूल्य श्रादि के नियम श्रापके बाहुस्थान में हैं, क्योंकि उनकी घोषणा श्राप से पहले अध्वंबाहु होकर करते हैं |
  - स्थानीय समाचार श्रापके कगठ-स्थान में हैं।
  - ६--- मुख्य लेख ब्रापके मुख-स्थान में है।
- १०— ग्रापने प्रोस की पुस्तकों के विज्ञापन ग्रापके नेत्र स्थान में है, क्योंकि उनकी तरफ ग्रापकी हमेशा निगाह रहती है।
- । ११ ब्राँगरेजी ब्राखबारों से लेख, खबरें ब्राँग तसवीरें नकल कर लेना ब्रापके शीर्ष स्थान में है। इस काम की ब्राप सिर के बल करते हैं।
  - १२--- श्रिम मूल्य श्रापके परमानन्द स्थान है।
  - १३-पश्चात् मूलय त्रापके क्लेश स्थान में है।
  - १४-प्रोस ( छापाखाना ) त्रापके मन्दिर स्थान में है ।
  - १५ छापने की कल या मैशीन ब्रापके मातृ-स्थान में है ।
  - १६ छापनेवाले, प्रोस मैन, मैशीनमैन आपके पितृ स्थान में हैं।
  - १७-- टाइप त्रापके त्रस्थि-स्थान में है।
  - १८--स्याही ऋापके शोखित-स्थान में है।
  - १६ —कागज आपका स्थूल और लेख, आपका सूक्ष्म शरीर है।
- २०—- त्रान्तरात्मा त्रापका घर्म, त्रथवा घर्म के नाम से जो कुछ, त्राप समकते हैं, वह है। उसके खिलाफ किसी के कुछ, कहने या उस पर दोषों का श्रारोप करने, से श्रापकी श्रात्मा तहपने लगतो है; जलते हुए श्रङ्गारों से भुन-सी जाती है। कुछ, शान्त होने पर जो श्राप सिन्नपात की जैसी कल्पना (Delirium) शुरू करते हैं तो बरसों श्रापका मुँह

नहीं बन्द होता | धर्म मर श्राघात, व्याघात, प्रतिघात श्रीर प्रत्याघात का शोर मचाते हुये लेख लेख लेख — लेख पर लेख, श्राप लिखते ही चले जाते हैं।

२१ — नीति (पालिसी) त्रापको घोर त्रन्थकार में पड़े रहना; पर दूसरों के। उजेले में खींच लाने के लिये जी-जान से उताक्त रहना; मजमून पर मजमून लिखते जाना; भारत के गारत होने, पुराने रीति-रवाज के छूबने क्रीर क्रॉंगरेजो शिखा के पेड़ में कड़वे फल लगने की स्त्राठ पहर चौंसठ घड़ी पुकार मचाना; त्रीर! समुद्र-यात्रा का नाम मुनते ही जाल में फँसे हुये हिरन की तरह घबरा उठना है।

२२—विद्वत्व आपका यह है जिसे दत्त, तिलक और टीवी वगैरह के, आपकी समम के खिलाफ, कुछ कर डालने पर, आप प्रकट करते हैं। फिर चाहे आप वेद का एक मंत्र भी सही-सही न पढ़ सकें अथवा दर्शनों, पुरानों, स्मृतियों और उपनिषदों की एक सतर का भी मतलब न समम सकें, पर आप ऐसी ऐसी तर्कना, वितर्कना और कुतर्कनायें करते हैं और ऐसी ऐसी आलोचनायें, पर्यालोचनायें और समालोचनायें लिखकर इन लोगों के धुरें उड़ाते हैं कि आपकी पंडित प्रभा संसार के सारे संस्कृत पंडितों की आँखों में चकाचोंष पैदा कर देती हैं।

२३ — अन्नदाता ! आपके लुधियाना; लाहौर, अलीगढ़, मुरादा-बाद और माँसी आदि के मित्र, गुप्त और प्रमुप्त इत्यदि, प्रकट, अप्रकट और प्रकटाप्रकट नामधारी विज्ञापनवाज हैं। इन कोकशास्त्री, रितशास्त्री और कामशास्त्री जीवों के दर्शन अन्धी लोपड़ी के आदिमियों के। बहुत ही दुर्लंभ हैं। कई वर्ष हम मुरादाबाद में रहे और माँसी में भी हमने अनेक चक्कर लगाये; परन्तु इन पुण्यात्माओं का दर्शन हमें नसीब न हुआ।

२४--जीवनी शक्ति आपकी सैकड़ों तरह के ताम्बूल-विहार के

हजारों तरह के उपदंशहारक, प्रमेहमारक, शुककारक दवाश्चों के: लाखों तरह के बीस, पचीसा, तीसा यन्त्र श्रौर उड्डीस, साबर वृहत्साबर, महावृहत्साबर ग्रन्थों के श्रजीब श्रजीब विज्ञापन हैं।

२५—वल ब्रापका उपहार है। ब्रागर ब्राप उपहार को बाँट कर ब्रापने बल के। कायम रखने या बढ़ाने की चेप्टा पर चेप्टा न करते रहें तो शीघ ही ब्रापका घुटने थामकर उटने, या खड़ रहने की जह्नरत पड़े। इसलिये ब्रापका उपहार का बहुत बड़ा ख्याल रहता है ब्रोण उसकी नारीफ जिखने में ब्राप सहस्त्रवाहु हो जाते हैं।

र६—खेल श्रापका टेबल, श्रालमारी, ताक, सन्दूक श्रीर चार-पाई पर पड़े हुए सामयिक साहित्य, प्रस्तक, ग्रंथ, किताब, श्रस्ववार वगेरह की समालोचना है। खेल क्या यह तो श्रापकी एक श्रद्भुत लीला है। कभी श्राप किसी किताब की छपाई की तारीफ करते हैं; कभी उसके कागज की; श्रीर कभी उसके लिखनेवाले की। भूल से कभी श्राप उसके गुण-दोप की भी एक श्राव बात कह डाजते हैं। एक बात श्राप में श्रजीब है। वह यह कि श्रापरेजी चाहे श्राप राम का नाम ही जानते हो, पर जरूरत पड़ने पर बैकन, बाहरन, कारलाइज, मिल्टन श्रीर शेक्सपियर के अन्थों का भी मर्भ श्राप खूब समक्त लेते हैं श्रीर समक्ता भी देते हैं। वदों पर भी श्राप व्याख्यान दे डालते हैं; दर्शन शास्त्रों का सिद्धान्त भी श्राप समक्त लेते हैं; इंगलेंड तथा हिन्दु-स्तान के बड़े बड़े विद्वानों की पोजिटिकल चक्तुताश्रों को भी श्राप श्रपने श्रालोचना कुठार से काट कर छिन्न भिन्न कर डालते हैं।

२७—देशोपकार त्रापका पुत्र, धर्म्मरत्ता त्रापकी कन्या: अच्छी-अच्छी पुस्तकों की प्राप्ति त्रापकी पत्नी; त्रौर ऐसी-वैसी पुस्तके अरौर अरोपिधयाँ त्रापकी दासियाँ हैं।

४८—सम्पादक आपके दोस्त और मुफ़्त पढ़ने वाले आपके जानी टुरुमन हैं।

२६— पताका आपकी हिन्दुस्तान की हित-चिन्ता, नक्कारा आपका अज्ञान की गहरी नींद में सोये हुओं को जगाना, पराक्रम आपका सनातन-धर्म की साफ सड़क से भटके हुओ का रास्ता बतलाना है।

३०— ऐसे त्रापके इस व्यापक विराट् रूप का इम त्रिकाल ध्यान करते हैं । श्रापकी तीन त्रिगुणाल्म मूर्तियाँ हें — प्रत्याहिक, साप्ताहिक श्रीर पाद्मिक। मासिक श्रीर त्रेमासिक श्रापके लीलावतार हैं। ऐसे लीलामय श्रापके विकट विराट इत्य के। छोड़ कर हम— ''कस्मे देवाय हविषा विधेम ?''

स्तायकास्तव चतुर्मु खादयो भाधुकाश्च भगवन् भवादयः । सेवकाः शतमखादयः सुग वृत्तपत्र ! यदि, के तदा वयम् १ [ नवम्बर, १६०४

### १४--सम्पादकीय योग्यता

येड मैगजीन नाम की एक मासिक पित्रका श्राँगरेजी में निकलतीं है ? उसमें एक लेख निकला है । उस लेख में वर्तमान समय के विद्वानों श्रोर मुख्य मुख्य समाचार-पत्रों के सम्पादकें। की इस विषय में सम्मतियाँ प्रकाशित हुई हैं कि समाचार-पत्रों के कामयात्री के लिये सम्पादक में कीन कीन गुर्ण होने चाहिएँ। विषय बड़े महत्व का है । इससे कुछ सम्मतियों का संचित्र भावार्थ हम यहाँ पर प्रकाशित करते हैं। श्राशा है, हिन्दी के समाचार-पत्रों श्रीर पित्रकाश्रों के सम्पादकों के लिये ये सम्मतियाँ उपदेशजनक नहीं, तो मनेरखक जस्तर होंगी—

सर ड्यू निलजीन रीड कहते — "सम्पादक का पद पाना सौभाग्य की बात है। सम्पादकों के कर्तव्य एक नहीं, अपनेक हैं। उन्हें पूरी-पूरी स्वाधीनता रहती है। जिम्मेदारी भी उन पर कम नहीं रहती। जिसने एक दफे यह काम किया उसे उसमें कुछ ऐसा आनग्द मिलता है कि उसका उत्साह बढ़ता ही जाता है। इस काम के लिये लड़कपन ही से सम्पादकीय शिद्धा की जक्करत होती है। इसके लिये धेर्य दरकार है। जल्दीं करने से कामयाबी नहीं होती।"

"मुख्य बात तो यह है कि सम्पादक बनाने से नहीं बनता, उसके लिये जिन गुणों की अपेद्धा होती है वे जन्म ही से पेदा होते हैं। साहित्य का उत्तम ज्ञान, दूरदर्शिता और व्यापक हिंट आदि बातें तजुर्वे और अध्ययन से प्राप्त हो सकती हैं, पर सम्पादकीय कार्य में कामयाबी को कुझा मनुष्य माँ के पेट हो से लाता है"।

रिब्यू आप रिव्यूज के सम्पादक स्टीड साहब, कहते हैं—"सम्पादक का पहला गुण यह होना चाहिये कि प्रत्येक विषय का उसे आंच्छा परिज्ञान हो, चाहे जे। विषय हो उस पर लेख लिखने में उसे आनन्द मिले और जिस विषय की वह चर्चा करे जी-जान होम कर करे; किसी बात की कसर न रक्खें।"

'दूसरा गुण सम्पादक में यह होना चाहिये कि जिस विषय पर उसे कुछ लिखना हो उस विषय का उसे पूरा-पूरा ज्ञान हो | तत्सम्बन्धी अपने विचारों के। खूब अच्छी तरह, निश्चयपूर्व, अपने मन में स्थिर कः ले। इसके बाद वह उन विचारों के। इस प्रकार साफ्र-साफ प्रकट करें कि महामूर्ख आदमी भी उसकी बातें सुन कर उसके दिली मतलब के। समक जाय | ऐसा न हो कि उसका मतलब कुछ हो पर पढ़नेवाले कुछ और ही समके।"

"सम्पादक के लिये एक आरेर बात की भी जरूरत है। वह यह कि उसे सोना अच्छी तरह चाहिये। यदि किसी कारण किसो रात के। कम नींद आवे तो मौका पाते ही उस कमी के। किसी आरेर रात के। पूरा कर लेना चाहिये।"

"इसके कहने की मैं केाई जरूरत नहीं सममता कि सम्पादक के लिये अच्छे स्वास्थ्य, तिशेष परिश्रम और उत्तम बुद्धिमता आदि की भी आवश्यकता है। ये गुण तो होने ही चाहि । हाँ, एक बात की मैं सब से अधिक जरूरत सममता हूँ। सम्पादक की विचारशकि इतनी तीव होनी चाहिये कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी उसके ध्यान में आ जाय"।

व्यलफास्ट न्यूज लेटर के सम्मादक, सर जेम्स हेंडरसन, कहते हैं—'समालोचना करने की शक्ति, जिस विषय का विचार चला हो उसे ऐसी चित्ताकर्षक भाषा में लिखना, जिसे पढ़ते ही पढ़नेवाले का चित्त उस तरफ खिंच जाय श्रीर उसे पढ़े बिना उससे न रहा जाय, किसी वक्तृता श्रथवा किसी विशेष घटना पर विचार करते समय उसकी सब से श्रधिक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में श्रा जाना, उत्तम शिद्धा, श्रीर विद्या की प्रत्येक शाखा का जहाँ तक हो श्रधिक ज्ञान—इन्हीं गुर्णा की सम्पाटक के लिये सब से श्रधिक श्रावश्यकता है; इसके बिना सम्पाटक का काम श्रव्छी तरह नहीं चल सकता।"

व्यस्ट मिनिस्टर गैजट के सम्पादक, जे० ए० स्पेंडर, की राय है— 'शिलखन की अच्छी योग्यता, हद्यतिज्ञ, जिस समाचार-पत्र से उसका सम्बन्ध हो, अथवा जिसके लिये उसे लेख लिखने पड़ते हों, उसके सिद्धान्तों के अनुसार अपनी बुद्ध से काम लेने की शक्ति और व्यवसाय तथा व्यवहार-सम्बन्धी बातों का यथेष्ट ज्ञान। जीवन-सम्बन्धी और सामाजिक बातों में तजरिब का होना तथा साहस। नये सम्पादक के लिये इन्हें गुणों की आवश्यकता होती है। इनके होने से वह अपने व्यवसाय में कामयाब हो सकता है'।

पालमाल गैजट के सम्पादक, सर डगलस स्ट्रेट, कहते हैं—"श्रौर मामूली बातों के सिवा, नये सम्पादक, को सख्त काम श्रौर नाउम्मेदी का सामना करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिये। उसे श्रपने कर्तव्य का सबसे श्रिधिक खयाल होना चाहिये। जिस काम में वह हाथ डाले उसे जी जान से करना चाहिये"।

पीपुल के सम्यादक, गीज इटन, ऋपनी सम्मति में सर एडविन ऋगर्नल्ड से ये वाक्य उद्धृत करते हैं—

"सम्पादक के लिये सब प्रकार की विद्या, ज्ञान श्रीर तजरिबे की जरूरत होती है। केाई बात ऐसी नहीं जिसका उपयोग उसे न होता हो" | हटन साहबे की निज की राय यह है कि सब प्रकार की शिचा— विशेष करके व्यापार विषयक— सम्पादक के बड़े काम श्राती है। इन

की भी राय है कि सम्यादकीय गुण मनुष्य के। जन्म ही से प्राप्त होते हैं: उपार्जन करने से नहीं मिलते।

एक विद्वान् का नाम है एम॰ एच० स्रीलमम। आप लिलत कलाओं का अच्छा ज्ञान रखते हैं और उनकी समालोचना करने में सिद्धहस्त है। आपको सम्पादकीय बातों का भी उत्तम अनुभव है। आप सम्पादक के लिये इन बातों की आवश्यकता समक्तने हैं— "अच्छा अच्छा चाल-चलन, शिष्टाचार, सब से मेल-जोल, सब बात। में बिर. जा, किसी बात पर कुछ लिखने की योग्यता और समक्त-बुक्तकर उत्साह-पूर्वक अपना काम करने को शिक्त"।

स्कादस्मैन के भूतपूर्व सम्मादक, सी० ए० क्रार, की राय है—
"सम्मादकीय काम करने की स्वामाधिक प्रवृत्ति, इतिहास ऋौर प्रसिद्धप्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थों का ज्ञान, प्रकृत विषय में बुद्धि के। सत्तग्न करने वी
शाक्ति, हर एक बात की ऋौलोचना करने को योग्यता, यथार्थ कथन
की ऋादत, तकसास्त्रनुमोदित विचार-परम्मरा ऋोर परिश्रम"।

मैनचेस्टर गार्जियन के सम्पादक, सीठ पी० स्काट कहते हैं कि सिर्फ एक ही बात ऐसी है जिसके बिना के इं ब्रादमो सम्पादकीय काम नहीं कर सकता। यह बात है "दिमाग" । ब्रार्थात् अच्छे हो दिमाग का आदमो सम्पादकीय काम के। योग्यता से कर सकता है।

जितने मुँद उतनी बातें ! फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो एक दूसरें की राय से मिलती भी हैं। कुछ हो। इन बड़े बड़े सम्पादकें। की बातें इम लोगों के विचार करने लायक जरूर है। इसी से इमने इनकें कथन का स्थूल भावार्थ प्रकाशित करना उचित समका।

[ जुन, १६०७

## १५-सम्पादकों के लिए स्कूल

कुछ दिन हुये अलबारों में यह चर्चा हुई थी कि अमेरिका में सम्पादकों के लिये स्कूल खुलने वाला है। इस स्कूल का बनना शुरू हो गया और, इस वर्ष इसकी इमारत भी पूरी हो जायगी। आशा है कि स्कूल इसी वर्ष जारी भी हो जाय। अमेरिका के न्यूयार्क प्रान्त में कें।लंबिया नामक एक विश्वविद्यालय है। वही इस स्कूल का खोल रहा है। जैसे, कानून, डाक्टरी, इखीनियरी और कला-कौशल आदि के अलग-अलग स्कूल और कालेज हैं; और अलग-अलग होकर भी किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखते हैं, वैसे ही सम्पादकीय बिद्या सिखलाने का यह रकूल भी कोलंबिया के विश्व-विद्यालय से सम्बन्ध रखेगा। संसार में इस प्रकार का पहला स्कूल होगा।

त्रीर के ई देश ऐसा नहीं जिसमें श्रमेरिका के बराबर श्रखबार निकलते हों | मासिक श्रीर साप्ताहिक श्रखबारों के। जाने दीजिये, केवल दैनिक श्रखबार वहाँ से २,००० से भी श्रधिक निकलते हैं | इतने दैनिक श्रखबार दुनिया में कहीं नहीं निकलते | जहाँ श्रखबारों का इतना श्राधिक्य है वहाँ श्रखबारनसीबी का स्कूल खोलने की यदि जरूरत पड़े तो के ई श्राध्वर्य की बात नहीं | श्रमेरिका में जैसे श्रीर ज्यवसाय—रोजगार हैं—वैसे ही श्रखबार लिखना भी एक व्यवसाय है जो लोग इस व्यवसाय के। करना चाहेंगे वे इस स्कूल में दो वर्ष तक रहकर सम्पदकीय विद्या सीखेंगे | जो लोग इस समय सम्पादकता कर

भी रहे हैं हुये भी इस स्कूल में, कुछ काल तक रहकर, संपादन-कला में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। इस स्कूल के लिये बीस लाख डालर धन एकत्र किया गया है; ब्रौर पचास इजार डालर लगाकर इसकी इमारत बन रही है। हारवर्ड विश्वविद्यालय के सभापित, इलियट साहब, से पूछा गया था कि इस स्कूल में कौन-कौन विषय सिखाये जायँ। इलियट साहब ने विषयों की नामावली इस प्रकार दी हैं—

प्रबन्ध-विषय—दक्षतर की स्थिति-स्थापकता; प्रकाशक के कर्तब्य; श्रख्नार का प्रचार, विज्ञापन-विभाग; सम्पादकीय श्रौर सम्याददाताश्रों का विभाग; स्थानीय बाहरी श्रौर विदेशी समाचार-विभाग; साहित्य श्रौर समालोचना-विभाग; राज-कर-विभाग; खेल कृद श्रौर शारीरिक व्यायाम-विभाग। इन सब विभागों के विषय में श्रव्छी तरह से शिचा दी जायगी श्रौर प्रत्येक विषय की छोटी से भी छोटी बातों पर व्या-ख्यान होंगे।

कला-कौशल (कारीगरी) विषय—छापना, स्याही, कागज, इल्यक्ट्रो टाइपिग, स्टीरियो टाइपिग, श्रच्चर-योजना, श्रच्चर ढालना, चित्रों की नकल उतारना, जिल्द बाँधना, कागज काटना श्रीर सीना इत्यादि।

कानून-विषय— स्वत्व-रह्मण्-(कापी-राइट)-विधि; दीवानी श्रीर फौजदारी मान-हानि-विधि; राजद्रोह-विषयक विधि, न्यायालय के कार्यों का समालोचना-सम्बन्धी कर्तब्य, सम्पादक, प्रकाशक, लेखक, श्रीर संवाददाताश्रों की जिम्मेदारी का विधान। संपादकीय कर्तब्याकर्तब्य श्रथवा नीतिविद्या। सम्पादकों की सर्वसाधारण् के सम्बन्ध रखने वाली जिम्मेदारी का ज्ञान। समाचारों का प्रकाशित करने में समाचार पत्रीं के सम्पादक श्रीर स्वामी के मत-प्रदर्शक की सीमा। मत प्रकट करने में सम्पादक, प्रकाशक श्रीर सम्वाददाताश्रों का परस्पर सम्बन्ध।

श्रखंबारों का इतिहास । श्रखंबारों की स्वतन्त्रता इत्यादि ।

फुटकर बातें —सर्व-सम्मत से स्वीकार किये विराम-चिह्न, वर्ण-विचार, संदोप-चिन्ह, शोधन-विधि स्रादि । पैराग्राफ स्रीर सम्पादकीय लेख लिखना, इतिहास, भूगोल, राज-कर, राज्य-स्थिति, देश-ज्यवस्था, गाईस्थ्य-विधान स्रीर स्रर्थशास्त्र स्रादि के सिद्धान्तों के स्रतुसार प्रस्तुत विषयों का विचार करना ।

इलियट साहब का मत है कि सम्पादक के लिए इन मब बातो का जानना बहुत जरूरी है। सत्य की खोज में जो लोग रहते हैं उनकी भी अपेदा सम्पादकों के लिए अधिक शिद्धा दरकार है। आजकल के सम्पादकों में सबसे बड़ी न्यूनता यह पाई जाती है कि वे सत्य के। जानने में बहुधा हत सफल होते हैं, उनमें इतनी योग्यता ही नहीं होती कि वे यथार्थ बात जान सकें। इतिहास के तत्व और दूंसरे शास्त्रों के भूल सिद्धान्तों के। भली भाँति(न जानने के कारण सम्पादक लोग कभी-कभी बहुत बड़ी गलतियाँ कर बैटते हैं।

सम्पादकों के लिए एक ब्राँर भी गुण दरकार होता है। वह है लेखन-कौशल। इसका भी होना बहुत ब्रावश्यक है। इस के बिना श्रखबारों का ब्रादर नहीं हो सकता। यह कौशल स्वाभाविक भी होता है ब्राँर सीखने से ब्रा सकता है। जिनमें लेखन-कला स्वभाव-सिद्ध नहीं उनका शिद्धण से ताहश लाभ नहीं होता। परन्तु स्वभाव-सिद्ध लेखकों का शिद्धण मिलने से उनकी लेखन-शक्ति ब्राँर भी तीव हो जाती है।

इलियट साहब ने संपादक के लिये जिन-जिन विषयों का ज्ञान आवश्यक वतलाया है उनका विचार करके, हम हिन्दी के संमाचार-पत्र और मासिक पुस्तकों के सम्पादकों की, अपनी योग्यता का अनुमान करने में बहुत बड़ी विषमता हग्गोचर होती है। अमेरिका के समान सम्य और शिव्वित देश में जब सम्पादकों के। उनका व्यवसाय सिखलाने की जरूरत है तब अद्धेशिव्वित देशों की क्या कथा? इस दशा में, बैचारा भारतवप किस गिनती में है? जनवरी, १६०४

### १-- अमेरिका के अखबार

संसार में समाचार-पत्रों का प्रभाव दिन पर दिन बद्दता जाता है। पश्चिमी देशों में तो यहाँ तक नीवन पहुँची है कि वे राज्य का एक स्तम्म माने जाते हैं श्रीर उनका पढ़ना यहाँ वालों की दिनचर्या में शामिल हो गया है। इस प्रकार के देशों में श्रमेरिका का नम्बर पहला है। वहाँ इस समय सब मिला कर साढ़े बारह इजार श्रखवार निकलते हैं। उनमें एक हज़ार तो दैनिक हैं, इसके सिवा एक सी बीस श्रखवार ऐसे हैं जिनके स्वामी, सम्पादक श्रीर प्रकाशक केवल हब्शी हैं।

अमेरिकावाले अखबारों के बड़े शौकीन हैं। अमीरों और नगर-निवासियों की तो बात ही नहीं, दिरद्र और देहाती तक नित्य मोल लेकर अखबार पढ़ते हैं। वहाँ के अखबारों की उन्नति का यही मुख्य कारण है। यहाँ शायद ही कोई गाँव ऐसा होगा जहाँ से केाई न केाई दैनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र न निकलता हो। शहरों का तो कहना ही क्या है, उनमें तो महल्ले-महल्ले से दैनिक पत्र निकलते हैं।

साधारण समाचार-पत्रों के सिवा वह प्रत्येक राजनितिक दल, धार्मिक सम्प्रदाय, षेशे श्रीर सभा-समाज के भी जुदे-जुदे पत्र निकलते हैं, इसके सिवा बालकों, स्त्रियों श्रीर इवशियों के भी श्रलग-श्रलग पत्र निकलते हैं, जिनमें उन्हीं के मतलब की बातें रहती हैं। विद्या, कला श्रीर विज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाश्रों के भिन्न-भिन्न पत्र प्रकाशित होते हैं।शिल्य या व्यापार सम्बन्धी कम्पनियों श्रीर राजकीय विभागों

के पत्र श्रलग ही निकलते हैं। श्रमेरिका के विश्वविद्यालय भी श्रपने-श्रपने पत्र श्रलग-श्रक्षग निकालते हैं। श्राध्वात्मिक विषयों के पत्र भी कुछ दिनों से बहुत बढ़ गये हैं। मतलब यह है कि श्रमेरिका में सब लोगों के काम के पत्र निकलते हैं।

अमेरिका के कुछ पत्र-संचालकों के। छोड़ कर बाकी सब के पत्र निकालने का मुख्य उद्देश या तो किसी प्रकार का स्वार्थ साधन होता है या धनोपार्जन | केवल परोपकार के लिए केाई पत्र नहीं निकालता | वे लोग पत्रों के। निकालते इस दक्ष से हैं कि सर्वसाधारण के। खूब क्विकर हों | इसलिये उनके ग्राहकों की संख्या थोड़े ही दिनों में लाखों तक पहुँच जाती है | फल यह होता है कि स्वार्थ-सिद्धि के साथ-साथ प्रकाशकों के। आर्थिक लाम भी खूब होता है | केाई-केाई तो थोड़े ही दिनों में करोइपति तक हो जाते हैं |

अमेरिका के बड़े-बड़े दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशित करने का प्रबन्ध बहुत अच्छा है। पत्र सम्बन्धी प्रत्येक काम के लिये एक एक विभाग रहता है प्रबन्ध-विभाग का काम आय-व्यय का हिसाब रखना है। विज्ञापन विभाग का कर्त्तव्य विज्ञापनों के। इकटा करना, उन्हें उचित स्थान पर छपवाना और उनका लेखा रखना है। छपाई विभाग छपाई सम्बन्धी कुल काम करने का जिम्मेदार है। फोटो लेने, विन्न, तस्वीरें, नकशे खींचने-बनाने, दिल्लगी के चित्र बनाने और उनके ब्लाक तैयार करने का काम चित्र-विभाग के सिपुर्द रहता है। बिक्री विभाग वाले कर्मचारी प्राहकों और थोकबन्दी एजेन्टों के पास पत्र भेजते हैं और नित्य बाज़ार में वेचने का प्रबन्ध करते हैं। लेख-विभाग कई हिस्सों में बैटा रहता है। नगर-सम्पादक का काम स्थानिक समाचार एकत्र करना है। संवाददाता लोग दिन भर नगर में घूमते, लोगों से मिलते और सभाचार इकट्टो करते रहते हैं। ज्योंही काई समाचार मिला त्योंही उसे लिख कर नगर-सम्पादक के। दे दिया। जो

दैनिक पत्र सबेरे प्रकाशित होते हैं उनके दो नगर सम्पादक होते हैं। एक रात के लिए, दूसरा दिन के लिये। उनका काम यह है कि समाचार या लेख पाते ही जल्दी से देख जायँ और उस पर 'हेडिंग' दे दें। तब उसे "कापी-रीडर" लेता ख्रीर उसका संशोधन करता है। तार-विभाग देश ही भर के नहीं, किन्तु संसार भर के समाचार इकड़ा करता है। सम्पादकीय विभाग संपादकीय लेख श्रीर नोट तैयार करता है । साहित्य विभाग का काम ऐसे लेख तैयार करना है जिनसे पाठकों का मनोरंजन हो। ऋर्थात् यह विभाग छोटी-छोटी ऋाख्या-विका, उपन्यास, यात्रा-वृत्तान्त, किसी स्थल, नगर या जाति के वर्णन श्रीर चुटकुलों से पत्र को विभूषित करता है। इन सब विभागों की देख-भाल एक मैनेजिंग एडिटर करता है। इस पट पर वही ऋाटमी नियुक्त किया जाता है जो समाचार-पत्र-सम्बन्धी कामों का खब ग्रान्भव रखता हो। उसका मुख्य काम यह है कि पत्र-संबंधी सब कामों पर निगाह रक्षे श्रीर यह देखे कि सब कर्मचारी श्रपना-श्रपना काम ठीक-ठीक करते हैं या नहीं। सब विभागों के मुख्य कर्मचारी नित्य सवेरे त्रीर शाम के। एक जगह इकटे होते हैं त्रीर इस बात पर वादानुवाद करते हैं कि कौन विषय किस तरह प्रकाशित करना चाहिये। स्रमैरिका के प्रत्येक बड़े-बड़े दैनिक पत्र के कार्यालय से हर इतवार को एक साप्ताहिक संस्करण भी निकलता है। उसके सम्पादकीय कर्मचारी दैनिक पत्र के कर्मचारी से श्रालग रहते हैं।

यह इम पहले ही कह चुके हैं कि समाचार-पत्र संचालकों का कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। यदि कोई ऐसा लेख लिखे जिससे उस उद्देश की पूर्ति में बाघा पड़ती हो तो वे उस लेख का भावार्थ एकदम बदल देते हैं श्रीर उसे श्रपने मतलब का बना लेते हैं। श्रभी हाल में "हिन्दुस्तान-रिब्यू" की दो संख्याश्रों में श्रमेरिका के श्रखवारों पर एक लम्बा लेख प्रकाशित हुआ है। उसके लेखक संत निहालसिंह

ने लिखा है कि— "एक बार एक संगदक ने कत्ल के एक मुकद्दमे के विषय में विचार प्रकट करने के लिये मुक्त कहा । मैं लेख लेकर संपादक के पास गया । उसने उसे लेकर और लिखाई देकर मुक्ते बिदा कर दिया । दूसरे दिन लेख छुपा । मैंने देखा कि उस लेख में मेरे इस्ताच्चर के सिवा मेरा कुछ नहीं है । मेरे लेख की भाषा और भाव बिलकुल बदल डाले गये थे । इसका कारण यह था कि इस मुकदमें में जिसको मेंने दोषी ठहराया था उसे पत्र संपादक बचाना चाहता था" । यद्यपि यह , पृश्चित काम है । तथापि अखनार वाले इस बात की परवा नहीं करते । वे नित्य ऐसी चालें चला करते हैं।

सन्त निद्दालसिंह का कथन है कि अमेरिका के संपादक और संवाददाता बड़े चालबाज होते हैं। इसके कई उदाहरण भी श्रापने दिये हैं। श्राप लिखते हैं कि-"पश्चिमी अमेरिका के एक नगर में एशियावालों को निकालने के लिये लोग व्याकल थे। ऋखवारों में इसकी घुम मची हुई थी। इस समय एक एशिया निवासी सजन वहाँ पचारे श्रीर एक बड़े भारी होटल में उतरे | एक श्रखनार का सवाद-दाता श्रापसे मिलने गया श्रीर प्रश्न करने लगा ! पर श्रापने कुछ उत्तर न दिया: केवल इतनी बात कही कि मैं श्रपने देश का राजकर्म-चारी हूँ, इसीलिये किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाइता। सवाद-दाता धन्यवाद देकर चला गया। उसी दिन शाम को उस पत्र में एक एशियाई सजन से मुलाकात का वृत्तान्त निकाला । उसमें लिखा गया था कि यह एशियाई "भत्ती वाला एजेन्ट" है अर्थात् अमेरिका में एशिया से जितने ब्रादमी ब्राते हैं उन्हें यही लाता है। खैरियत यह हुई कि वे एशियाई महाशय वहाँ से चुपचाप तुरन्त खिसक गये: नहीं तो न मालूम वे लोग उनकी कैसी दर्शा करते।" श्राप ही के शब्दों में एक ब्रौर किस्सा सुनिये-

"एक बार एक संवाददाता मेरे पास आया और हिन्दस्तानी स्त्री-

पुरुषों की तसवीर वाले कार्ड मुक्तसे माँगने लगा मैंने चार पाँच कोड़ी कार्ड दिखा दिये । इनमें से साड़ी पहने हुये पारसी स्त्रां की तसवीर-वाला एक कार्ड उसने पसन्द किया और उसे एक घटे के लिये माँगा। मैंने पूछा कि इसे क्या करोगे ? इस पर उसने कहा-दफ़्तर के कुछ लड़कों से बाजी लगी है। वे कहते हैं कि पारसी स्त्रियाँ कमीज श्रीर पतलून पइनती हैं ऋौर में कइता हूँ कि ऐसा नहीं है।' पौन घंटे से भी कम समय में वह पोस्टकार्ड लेकर लौट ब्राया | उसके चेहरे पर प्रसन्नता भलक रही थी। में समभ गया कि वह बाजी जीत गया। उसने पन्द्रक रुपये का एक जिल दिखलाया और कहा कि यही मैंने जीता है। इसके बाद धन्यवाद देकर वह चला गया। इस घटना का में भूल गया था। पर कुछ ही घंटों में मेरे एक मित्र ने एक अखवार के एक लेख की तरफ मेरा ध्यान आक्रष्ट किया। उसमें लिखा था कि इस शहर में पारसी-जाति की एक बागी औरत आई है। इसके सिवा जो तसवीर मैंने उस सम्वाददाता के। दी थी उसकी खुब लम्बी-चौड़ी नकल भी उसमें छपी थी । उस तसवीर के नीचे लिखा हुआ था कि हिन्दुस्तान से आई हुई बागी औरत का यह अन्तिम फोटो-ग्राफ है।

पर अमेरिकन लोग ऐसी घोखेबाजी में कैसे फँस जाते हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिका के साधारण जन कुछ बड़े बुद्धिमान् या निद्वान् नहीं होते | उनकी शिक्षा केवल प्रारम्भिक होती है | इसके सिवा अखबारों केा वे मन बहलाने की सामग्री सममते हैं । अखबारों में जो लेख आश्चर्यजनक मा कौत्हलवर्द्ध कहोते हैं केवल उन्हीं केा बे लोग पढ़ते हैं, और केा नहीं । उनकी स्मरण्शक्ति भी बहुत कमजोर होती है । उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि अमुक चित्र पहले छप चुका है या नहीं | अखबार वाले इस कमजोरी से लाभ उठाते हैं । किसी मनुष्य, दश्य वा दुर्घटना के जो चित्र पहले छप चुके हैं उन्हीं

के। व कुछ दिनों बाद दूसरे मनुष्य, हश्य या दुर्घटना के बतला कर प्रकाशित करते हैं। जैसे यदि कोई बड़ा श्चादमी मरा श्रीर उनका फोटो दुरन्त न मिल सका तो वे लोग उसी की जैसी सूरत वाले दूसरे मनुष्य का चित्र छाप देंगे श्रीर यह प्रकट करेंगे कि खास मरे हुये मनुष्य का चित्र छाप देंगे श्रीर यह प्रकट करेंगे कि खास मरे हुये मनुष्य का यह सब से ताजा फोटोग्राफ है। इसी तरह यदि बीच समुद्र में के।ई जहाज डूबा श्रीर शीघ ही उसका फोटो न मिल सका तो किसी ऐसी ही पुरानी टुर्घटना के चित्रों में ब्लाक हूँ है जाते हैं श्रीर उन्हें छाप कर यह प्रकाशित किया जाता है कि श्रखवार के खास चित्रकार ने, मौके पर जाकर, इस टुर्घटना के हश्यों के फोटोग्राफ लिये हैं। सन् १६०६ में सानफ्रांसिस्का नगर में बड़ी भयंकर श्राग लगी थी। उसके सम्बन्ध में भी एक श्रखवार वाले ने ऐसी ही जालसाजी की थी, पर वह प्रकट हो गई। फल यह हुश्रा कि श्रखवार के जिन कर्मचारियों के दोष से यह बात प्रकट हुई थी वे सब बरखास्त कर दिये गये। इसिलये नहीं कि उन्होंने जालसाजी की, किन्तु इसिलये के जालसाजी में व कामयाब न हो सके।

श्रमेरिकन श्रखवारों के संवाददाता खबरें एकत्र करने में बड़े ही प्रवीश होते हैं। अपने इस काम में वे लोग जैसा साइस, श्रध्यवसाय श्रीर उत्साह दिखलाते हैं उसका एक उदाहरण सुनिये। शिकागा की श्रदालत में कत्ल का एक मुकहमा चल रहा था। सारे देश में उसकी धूम मची हुई थी। लोग उसके समाचार जानने के लिये श्रत्यन्त उत्सुक रहते थे। हर एक श्रखवार यही चाहता है कि सब से पहले में ही इसकी खबरें सर्वसाधारण के। सुनाऊँ। फैसले के दिन श्राने पर लोगों की उत्कंठा श्रीर भी बढ़ गई। प्रत्येक समाचार-पत्र वाला थह प्रयत्न करने लगा कि फैसले की खबर सब से पहले उसी का मिले। इस उद्देश के। पृरा करने के लिये एक श्रखवार के तीन संवाददाता श्रों ने एक युक्त निकाली। उसके श्रमुसार वे एक रस्सा श्रीर भूला लेकर

गदालत में पहुँचे, जब नूरी लोग सलाइ करने के लिये कमरे में न्द कर दिये गये तब वे पहरेदारों की नजर बचाकर उस कमरे में इतपर चढ़ गये। कमरे के पीछे, अर्थात् इमारत के बाहरी तरफ, हवा गाने-जाने के लिए एक खिड़की थी | तीनों संवाददोता उसी स्रोर ाहुँचे । मकान कई मंजिला था । बीच के एक खरड में खड़े होकर दो ो रस्सा पकड़ लिया; एक उसे साधकर कुछ दूर नीचे उतर गया प्रीर खिड़की के पास ठहरकर रस्से पर बँधे हुये भूते पर बैठ गया। [स खिड़की से कमरे के अपन्दर बन्द ज़रियों की बातचीत अच्छी तरह पुन पड़ती थी। वहाँ वह पूरे पाँच घन्टे लटका रहा ऋोर जूरियों की कारवाई के नोट लेता रहा । दूसरे दिन उस ऋखबार में, जिसके यह संवाददाता थे, जूरियों की कारवाई की विस्तत रिपोर्ट छपी। उसे देखकर सब लोग दंग रह गये। पहले तो ऋत्य ऋखबारों ने इसे बना-वटी बतलाया; पर इसकी सचाई का सबूत पाने पर चुप हो गये। दूसरे दिन ऋदालत में दूना पहरा विठाया गया । पर संवाददाता ऋों ने बड़ी चतुरता की वे कचहरी के एक काने में छित रहे। जब चारों तरफ ताले लग गये तब एक अन्य खिड़की से जरियों की कारवाई सुनने लगे। रात भर जरियों की बहस होती रही। संवाददाता भी वहीं डटे रहे। दूसरे और तीसरे दिन भी यही हाल रहा। अर्थात् न जूरियों की बद्दस समाप्त हुई ख्रौर न संवाददाता ख्रों ने पीछा छोड़ा। जब जूरियों की सलाइ पक्की हुई तब संवाददाता वहाँ से टले | इधर उस अखबार में जरियों की प्रतिदिन की कारवाई रोज रोज प्रकाशित होती रही। पर लोगों की समम में न त्राता था कि ये गुप्त बात उसे कैसे मालूम हो जाती हैं, वे बड़े चक्कर में थे। अप्रसल बात मालूम होने पर केवल सर्वसाधारण ही ने नहीं, किन्तु जज ने भी संवाददाता श्रों के साहस श्रौर चतुरता की खूब प्रशंसा की । पहले ये ५४ रुपये प्रति सप्ताइ पाते थै; इस काम के पुरस्कार में उनकी तनख्वाइ दूनी से भी अधिक कर

#### दी गई।

दैनिक समाचार पत्रों में जो कुछ रहता है उसका ख्रिधिक भाग पत्र के ब्राफिस में नहीं तैयार किया जाता। श्राख्यायिकारों, उपन्यास, यात्रा-वृत्तान्त, प्रहसन, चुटकुले, दिल्लगी के चित्र श्रादि ब्रादि ब्राख-बारी सिंडीकेट (Newspaper syndicate) से खरीदें जाते हैं। सिंडीकेटों में ऐसे लेखक या चित्रकार नौकर रहते हैं जिनके लेख या चित्र सर्वसाधारण खूब पसन्द करते हैं। इसके सिवा व सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों के उपन्यास भी खरीदते हैं। श्रीर होशियार श्रादमियों के अन्य देशों में भेज कर उनसे यात्रा-वृत्तान्त भी लिखवाते हैं। यात्रा-वृत्तान्त लिखने वाला एक श्रमेरिकन लेखक एक सिंडीकेट से सफरखर्च के सिवा डेढ़ लाख क्यये वार्षिक वेतन पाता है। बस, इसी तरह, इधर-उधर से इकटा करके सिंडीकेट पूर्वाक्त लेख श्रादि श्रखवार वालों के। बेंच देते हैं।

यह तो हुई शहर के अलावारों की बात । अब देहाती पत्रों का हाल सुनिये। उन लोगों को सिडीकेटों से पत्र का अधिक भाग छपा-छगया मिल जाता है । इसके सिवा देश देशान्तरों की खबरें 'समाचार-पत्र-समिति'' के द्वारा मिल जाती हैं। बाकी रहीं स्थानिक खबरें, सो उनके लिए टो एक संवाददाता रख लिये जाते हैं । इस तरह उनका काम बड़े मजे में चलता है। यहाँ पर हम यह कह देना चाहते हैं कि सिंडीकेट का पत्र का जो छपा हुआ भाग बेचते हैं वह सादे कागज के मूल्य पर देते हैं इसमें उनकी कोई हानि नहीं। क्योंकि उसमें लेखों के सिवा विज्ञापन भी रहते हैं । इन विश्रापनों से इतनी अधिक आमदनी होती है कि यदि वे उसे मुक्त में भी दे डाले तो भी कुछ नुकसान न हो। इसमें अखबार वालों के। भी लाभ रहता है। क्योंकि उन्हें अखवार का तीन-चौथाई भाग छपा हुआ मिल जाने से छपाई नहीं लगतौ। अर्थात् छपाई के दाम और अधिकांश परिश्रम से

वे बचे रहते हैं। इस तरह देहाती श्रखनार वाले थोड़ी मिहनत श्रौर थोड़े खर्च में श्रच्छे-श्रच्छे श्रखनार निकाल सकते हैं श्रौर निकालते भी हैं।

सिंडींकेटों की तरह श्रखबारी सभाएँ (News paper unions) भी यही काम करती हैं। फर्क केवल इतना ही है कि ये सभायें छपे हुये कागज़ों की जगह कम्पोज किये हुये लेखों के प्लेट बहुत कम दामों पर वेचती हैं। श्रखबार वालों का केवल इतना ही काम करना पड़ता है कि उन्हें प्रेस पर जमाकर वे छाप देते हैं। इनके सिवा प्रकाशक समितियों (Publicity Bureaus) भी श्रमेरिका भर में फैली हुई हैं। उनका काम प्रति सप्ताह श्रखबारों में पत्र लिखना है। यह काम वे मुफ्त करती हैं। इसका कारण यह है कि इन पत्रों में गुप्त विज्ञापन रहते हैं। जिन लोगो के विज्ञापन इनमें रहते हैं। वही लोग इनके जीवन के श्राधार होते हैं।

केवल देहाती अखबार ही नहीं, किन्तु मासिक पुस्तकें भी छुपे हुये कागज़ के बल पर प्रकाशित होती हैं। मासिक-पुस्तक-प्रकाशक लोग हर महीने लेख खरीद लेते हैं। ये सब लेख केवल छुपे ही नहीं किन्तु पुस्तकाकार बंधे भी होते हैं। केवल टाइटिल-पेज कोरा रहता है, उन पर प्रकाशक अपना नाम छाप देता है। इसके सिवा भीतर भी कुछ कारे रहते हैं, जिनमें प्रकाशक अपने मतलब के लेख, विज्ञापन आदि छापता है। इस तरह थोड़े परिश्रम और खर्च से मासिक-पुस्तक-प्रकाशक लोग अच्छा फायदा उठाते हैं।

अमिरिका के अखबार वाले अपने पत्रों का प्रचार बढ़ाने की तरकीय खूब जानते हैं। इसीलिये वे चौंका देनेवाली खबरें, चित्र और कारटून प्रत्येक अङ्क में अवश्य प्रकाशित करते हैं। क्योंकि सर्वसाधारण उन्हें बहुत पसन्द करते हैं। इसके सिवा वे थोड़ी-थोड़ी सब तरह की बातें छापते हैं। इसलिये पत्रों के। सब तरह के पेशे, विचार,

किंच और प्रवृत्ति के मनुष्य खरीदते और पढ़ते हैं। अमेरिकन लोग खेल तमाशे के बड़े शौकीन हैं। इसिलये सब अखनारवाले खेल-तमाशे का एक जुदा स्तम्भ और जुदा सम्पादक रखते हैं। इस स्तम्भ में सब तरह के खेल-तमाशों के समाचार और लेख प्रतिदिन प्रकाशित होते रहते हैं। अखनार भर में यह स्तन्भ अत्यन्त महत्वपूर्ण सममा जाता है। इसके 'हेडिंग' खूब बड़े-बड़े अच्चरों में ऐसे ढम से लिखे जाते हैं कि रास्ते में जो उन्हें देखता है उसी से अखनार खरीदे और पढ़े बिना नहीं रहा जाता। इसके सिवा अखनारवाले आहक बढ़ाने की एक और भी तस्कीब करते हैं। वह यह कि त्योहार के दिन पत्रों के रंग-बिरंगे विशेष संस्करण निकालते हैं। उसे सर्वसाधारण बहुत पसन्द करते हैं और पत्र के। अबश्य खरीदते हैं। इसिलये पत्र-मका-शक अखनार के प्रचार बढ़ाने का ऐसा अच्छा मौका हाथ से कभी नहीं जाने देते।

श्रखबार की ख्याति बढ़ाने के लिये नित्य नई-नई तरकी वें निकलती रहती हैं। कोई समाचार पत्र-प्रकाशक सर्व साधारण के। मुफ़्त में लेकचर या गाना बजाना सुनाने या थियेटर दिखाने का प्रवन्ध करता है, कोई मुफ़्त में वर्फ बाँटता है, कोई बच्चों के। सेंत-मेत दवा देता है, कोई गरमी के मौसम में कील के फिनारे श्रारामगाइ बनवा देता है, जहाँ गरीबों के लड़कों की परवरिश की जाती है। कोई श्रखबारवाला बेकार मनुष्यों श्रौर स्त्रियों की नौकरी मुफ़् में लगवा देता है। इसी तरह समाचार-पत्र-प्रकाशक लोग श्रपने-श्रपने पत्रों के। श्रनेक उपायों से प्रसिद्ध करते हैं कुछ पत्रवाले ऐसे भी हैं जो पुराने टरें पर चलना ही पसन्द करते हैं। पर उनकी संख्या दिन पर दिन बटती बढ़ती जाती है।

[ मार्च, १६०६

## १७-चीन के अखबार

जिस देश में जितने ऋधिक समाचार-पत्र होते हैं वह उतनी ही श्रिधिक उन्नत श्रवस्था में सममा जाता है। यदि इस विचार से देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि चीन दिन पर दिन ऋधिकाधिक उन्नति करता जाता है। सात वर्ष पहले यहाँ चीनियों का एक भी श्रखबार न था। परन्त स्राज चीन में दो सौ से स्राधिक ऐसे स्राखबार निकलते हैं जिनके स्वामी, सम्पादक ब्रौर प्रबन्धकर्त्ता चीनी ही हैं। पेकिन महानगरी में एक ऐसा दैनिक पत्र है जिसका सम्पादन ऋौर प्रजन्ध केवल स्त्रियाँ ही करती हैं | इस पत्र का उद्देश्य स्त्रियों की दशा सुधा-रना है। चीन की गवर्नमेंट भी पत्रों के ग्राहक बढाने श्रीर मूल्य इकटा करने में खास-खास ऋखबार वालों के। मदद देती है। प्रान्तिक शासन-कर्त्ता भी इस काम में उनकी सद्दायता करते हैं। मंचूरिया के राज-प्रतिनिधि ने मकदन नगर के चौक में एक बड़ी भारी इमारत बनवाई है। वहाँ पर एक विद्वान् मुख्य-मुख्य समाचार-पत्रों के। पढ़ कर सर्वसाधारण लोगों का नित्य सनाता है। पेकिन में भी कई पढे-लिखे श्रादमी गली-गली श्रखनारों के। ज़ोर-ज़ोर से पढते फिरते हैं। इस प्रकार निरुद्धर मनुष्यों का भी देश की दशा श्रौर संसार की मुख्य-मख्य घटनात्रों का ज्ञान हो जाता है।

चीनी ऋखबार दो तरह के होते हैं। एक तो वे जा ऋत्यन्त पतले कागज़ पर एक ही तरफ छापे जाते हैं। दूसरे वे जा दोनों तरफ छपते हैं ऋौर जिनका कागज़ भी मोटा होता है। दूसरे प्रकार के ऋख बारों के। लोग ऋधिक पसन्द करते हैं। इन पत्रों में विदेशी तार-समाचारों की ऋच्छी भरमार रहती है। इसके सिवा भिन्न-भिन्न विषयों पर सम्पादकीय लेख भी रहते हैं।

चीन अत्यन्त संरच्याशील देश है। पर आजकल वहाँ बड़ी शीवता से परिवर्तन हो रहा है। यह बात अखबारों के लेखें। की अपेचा विज्ञापनों से अधिक प्रकट होती है। एक उदाहरण लीजिये। अब तक चीन देशवासी पृथिवी के। चिपटी मानते थे। परन्तु अब चीनी समाचार-पत्रों में वर्तु लाकार पृथिवी के (Globes) के विज्ञापन बहुत छपते हैं। इसी प्रकार अन्य सैकड़ों प्रकार की यूरोपियन चीज़ों के विज्ञापन, ठेट चीनी अखवारों में घड़ाघड़ प्रकाशित होते हैं।

किसी-किसी ऋखवार में चीनी भाषा के साथ साथ ऋ ग्रेज़ी के भी कई कालम रहते हैं। वहाँ ऋँ गरजी भाषा का प्रचार दिन पर दिन बढ़ता जाता है। ऋँ गरेजी में तार-समाचारों के सिवा शिचा, राज-नीति ऋौर समाज सुधार-सम्बन्धी लेख भी रहते हैं। इससे मालूम होता है कि चीन देशवासी ऋब जाग उठे हैं ऋौर सममने लगे हैं कि हमारी क्या दशा है ऋौर हमें क्या करना चाहिये।

उन्नति की इच्छा रखने वाली अन्य जातियों की तरइ चीनी जाति के शिक्ति युवक भी अपने देशवासियों का जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस लोगों के इस उद्देश की पूर्त्त करने वाले कई पत्र निकलते हैं। यद्यपि सर्वसाधारण लोग इन पत्रों के। बहुत पसन्द करते हैं, तथापि राजकर्मचारी और विदेशी लोगों की केाप-दृष्टि इन पर अकसरं पड़ा करती है। तिस पर भी इस प्रकार पत्र दिन-दिन उन्नति करते जाते हैं।

ऋख बार वालें ऋपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये बड़ा ऋगन्दोलन कर रहे हैं। इसके सिवा वे लोग डाक ऋौर तार का महसूल भी कम करना चाइते हैं। ऋौर सरक्करी कारवाइयों को प्रकाशित करने तथा बिना विचार के जेल में टूँस न दिये जाने का श्रिधिकार भी चाहते हैं। परन्तु गवर्नमेंट उनकी इन प्रार्थनात्रों पर ध्यान नहीं देती श्रौर उनको अपने पक्षे में दबाये रखना चाहती है। ब्रही लजा की बात है। कि पूर्वोक्त अधिकारों से केवल चीनी-पत्र ही विश्वत रक्खे जाते हैं, विदेशी लोगों के पत्र स्वच्छन्दतापूर्वक उनका उपभोग कहते हैं। चीनी गवर्नमेंट ने अखबारों के लिए एक नया कानुन बनाया है। उसकी क्र स पत्रों के प्रकाशक, सम्पादक और मुद्रक वही हो सकते हैं जिनकी अवस्था बीस वर्ष से अधिक हो, होश हवाश दुस्स्त हो और सजायाक्षा न हों। अङ्कशास्त्र, चित्रकारी और शिच्चा-सम्बन्धी पत्रों को छोड़कर प्रत्येक पत्र के लिए उसके सञ्चालकों को सवा दो रूपये की जमानत देनी पहती है। प्रत्येक श्रङ्क की एक कापी स्थानिक मैजिस्ट्रेट के पास और दूसरी पेकिन के किसी उच्च राज कर्मचारी के पास भेजी जाती हैं।

जो पत्र सरकारी गुप्त मेरों को प्रकाशित करते हैं उन्हें बड़ी कड़ी सजा दी जाती है। राज-विरुद्ध, शान्ति-भंगकारी अथवा रस्म-रिवाज के विरुद्ध लेख लिखने वालों को छः महीने से लेकर दो वर्ष तक का जेल दिया जाता है। राजनैतिक दाँव पेंच की बातें प्रकाशित करने-वाले पत्र कभी-कभी कुछ दिन के लिए क्या भी कर दिये जाते हैं।

पत्र सम्बन्धी कानून पर बड़ी सख्ती से अप्रमल किया जाता है।
कुछ दिन हुए टांकाई नामक एक विख्यात अख़बार वाले ने किसी
राज-विद्रोही पत्र से एक लेख अपने पत्र में उद्धृत किया। फिर क्या
था, अधिकारी-गण कोघ से अपने हो गये। उन लोगों ने कट सिंग
महाशय को गिरफ़ार किया और बिना विचार के जेल में टूँस दिया।
इसी तरह पिछले साल एक अख़बार वाले के इतने बेंत लगाये गये
कि वह मर ही गया।

कुछ समय से चीनी गवर्नमेंट अपने पत्र अलग निकालने श्रीर विदेशी पत्रों पर प्रभाव जमाने की चेष्टा कर रही है। यह बात वह इसिलए करती है जिसमें अन्य जातियों से मनगड़ा होने पर उसका पद्ध प्रवल रहे। पर उसकी यह चेष्टा व्यर्थ और अनुचित है। इस तरह उसके उद्देश की सिद्धि नहीं हो सकती। बेहतर है कि वह चीनी अख़बारों को काफी स्वाधीनता प्रदान करें। क्योंकि जब तक चीनी अख़बार स्वतन्त्र और प्रवल न होंगे तब तक चीन की पूरी उन्नति न होगी।

यद्यपि चीनी श्रखवार श्रभी बाल्यावस्था ही में है तथापि उन्होंने योड़े ही दिनों में बहुत कुछ उन्नति कर ली है श्रीर उनका बल बराबर बहुता जाता है। इससे विदेशियों के हृदय में वे काँटे की तरह चुभने लगे। जो हो एक उठती हुई जाति के प्रवल-वेगवाही श्राकांचा-स्रोत को कोई रोक नहीं सकता।

[ ग्रप्रैल, १६०६

# १८—विलायत का "टाइम्स" नामक प्रसिद्ध समाचार-पत्र

त्राज हम. इस लेख में, विलायत के सबसे अधिक प्रभुत्वशाली श्रीर विख्यात पत्र टाइम्स के विषय में कुछ लिखने का साइस कर रहे हैं। जिस सामग्री के ऋाधार पर इस यह लेख लिखने जा रहें हैं पुरानी है | ऋतएव, सम्भव है: इसकी कुछ बातें ऋाज वैसी ही न हों जैसी कि इसमें लिखी गई हैं। तथापि, श्राशा है, फिर भी पाठकों का कुछ न कुछ मनोरञ्जन श्रौर ज्ञानवर्द्ध इससे श्रवश्य ही होगा। // इस युग में समाचार-पत्र संसार की एक बड़ी प्रवल शक्ति है। समाचार-पत्रों का वैभव ऋौर महत्व पाश्चात्य देशों में ही देखने का मिलता है, भारत में तो श्रभी उनका बाल्यकाल ही है। जहाँ एक-एक पत्र के तीस-तीस चालीस-चालीस इजार ग्राइक हो जाना तो एक सामान्य सी बात है । वहाँ अनेक ऐसे पत्र हैं जिनकी प्राहक-संख्या लाखों तक पहुँची है। भारतीय सम्पादकों श्रीर लेखकों की तरइ पाश-चात्य देशों के संपादकों श्रीर लेखकों से लक्ष्मीजी की शत्रुता नहीं। वहाँ ऐसे मन्ष्यों की संख्या बहत बड़ी है जो कैवल लोख लिखकर श्राथवा संवाददाता होकर या समाचार-पत्र के लिये सामग्री देकर कार्य चलाते हैं। सेंट निहालसिंह के लेख पाठकों ने पढ़े होंगे। आप भारतवासी हैं। श्राप पहले श्रमेरिका में थे। श्रब कुछ समय से श्राप विलायत की राजधानी लन्दन में विराजमान हैं। स्राप नामी लेखक 🟅 । समाचार पत्रों श्रौर सामयिक पुस्तकों में लेख लिखकर ही श्रापने

ख्याति पाई है। त्रापके लेख भारत ही के नहीं, यारप श्रीर श्रमरिका के भी समाचार पत्रों में निकला करते हैं। लेख लिखना ही आपका व्यवसाय है। उससे ऋापकी ऋामदनी भी बहुत काफी होती होगी। जब एक विदेशी मनुष्य विलायत में इस व्यवसाय से जीवकापार्जन कर सकता है तब वहीं के रहने वाले सुयेग्य लेखकों की आमदनी का तो कहना ही क्या है। विलायत के प्रायः सभी निवासी समाचार पत्र पढ़ने का शौक रखते हैं। वहाँ किसी समाचार-पत्र की एक कापी से दस-बीस त्रादिमयों का काम नहीं निकलता | जतों में टाँके लगाने वाला मोची भी, फुरसत के वक्त, ताजा देनिक परचा खरीदता श्रीर पढता है। इन्हीं कारणों से यारप ऋौर ऋमेरिका के छोटे छोटे देशों श्रीर प्रदेशों तक में समाचार-पत्रों की संख्या सैकड़ों इज़ार तक पहुँचती हैं। योरप के एक बहुत ही छोटे से देश, स्वीटजरलंड ही में, छ: सौ से ऋधिक समाचार पत्र हैं। इस समय ग्रेट-ब्रिटेन, ऋर्थात् ऋँगरेजों की विलायत में, तीन इजार से भी ऋधिक समाचार-पत्र निकल रहे हैं। वहाँ के पत्रों में "टाइम्स" सब से ऋषिक प्रभावशाली समका जाता है। उसी का कुछ हाल नीचे दिया जाता है:--

१७८५ ईसवी की पहली जनवरी के। इस पत्र का जन्म हुन्ना। इसके जन्मदाता का नाम था जान वाल्टर। पहले इस पत्र का नाम था—दि लंदन डेली यूनीवरसल र्राजस्टर (The London Daily Universal Register) उत्पत्ति के तीन वर्ष बाद इसका नाम "टाइम्स" पड़ा। टाइम्स का संचालक जान वाल्टर एक स्वतन्त्र प्रकृति का मनुष्य था। वह न्न्रपने पत्र का संपादन भी बड़ी स्वतंत्रता न्न्रीर निर्मीकता से करता था। वह कुन्न तत्कालीन राजपुरुषों के दुराचार न देख सका। श्रुप्तएव वह उसके कारनामों के। न्नपने पत्र में प्रकाशित करने लगा। फल यह

हुआ कि उसे दो वर्ष के भीतर तीन दफे जुर्माना देना पड़ा। यही नहीं. उसे जेल की हवा खानी पड़ी | १८०३ ईसवी में उसने टाइम्स का प्रबन्ध अपने द्वितीय पत्र जान वाल्टर के हाथों में सौंप दिया। पत्र ने ऋपने पत्र की विशेष उन्नति की। वह ऋपने पिता से भी ऋधिक स्वतंत्रता प्रेमी निकला । उसने तत्कालीन मंत्रि-मंडल के कामों की बडी ही तीव ब्यालोचना की इस कारण टाइम्स में जो गवर्नमेंट के विज्ञापन इद्युते थे उनका दिया जाना बन्द हो गया। कहा तो यह भी जाता है कि शासक-दल ने टाइम्स के साथ पड़ाँ तक सलूक किया कि विदेशों से त्यानेवाले उसके समाचार बन्दरों ही पर रोक लिये जाने लगे। परन्त द्वितीय जान वाल्टर इन बाता से जरा भी विचलित न हन्ना। उसने विदेशी समाचार मँगाने का दूसरा किन्तु पहले से भी अञ्चा, प्रचन्ध कर लिया। १८१४ ईसवी में उसने छापने की कलों में भी ऐसा मुधार कर लिया कि एक घरटे में टाइम्स की ग्वारह सौ कापियाँ निकलने लगी। उस समय तक इतना तेज चलनेवाला श्रीर इतना अधिक काम देनेवाला और के ई प्रेस कहीं अन्यत्र न था। टाइम्स के सम्पादकीय विभाग में भी उन्नति की गई। पत्र का आकार, लेखें। की संख्या और उनकी उत्तमता बढ गई। यह सब ही जाने पर ग्राहक-सद्या में भी अञ्छो •वृद्धि हुई । १८१५ में केाई पाँच हज़ार ग्राहक थे ।१८३४ में वे दस इज़ार हो गये, १८४८ में १८,३०००; १८२४ में २३,०००; १८५१ में ४०,००० श्रीर १८४४ में ५१,००० ।

१८५० ईसवी के बाद टाइम्स की उन्नति बड़े वेग से होने लगी। उस समय उसके मालिकां का यह चिन्ता हुई कि छापने की कलों में श्रीर ऐसे सुधार होने चाहिये जिससे श्रीर भी कम समय में श्रिधिक कापियाँ छप सकें। इस पर, १८४६ ईसवी में, टाइम्स के कार्यालय के एक कर्म्मचारी ने एक ऐसी युक्ति निकाली जिससे दोनों तरफ एक ही -साथ कागज छपने लगा । १८६९ में एक श्रीर भी सुधार हुन्ना।

टाइम्स के मालिकों ने "वाल्टर" प्रेस की श्राविष्कार किया | तब टाइम्स की बारह इजार कापियाँ एक घरटे में छपने लगीं । १८६५ में हो-नामक एक साहब के बनाये हुये प्रेस काम में श्राने लगे | उन प्रेसो ने छापेखाने के व्यवसाय में श्राभुतपूर्व हलचल पैदा कर दी। उन्होंने संसार को चिकत-सा कर दिया | उनकी बदौलप्त एक ही घंटे में छत्तीस हजार कापियाँ निकलने लगीं । इतना ही नहीं, प्रेस की मशीन से एक कल ऐसी भी लगा दी गई जो छपे हुये कागजों के। साथ ही साथ पुस्तक का ऋप देकर उनकी सिलाई भी कर देने लगी।

टाइप कम्पोज करने में बहुत समय लगता था। १८७६ ईसवी में यह कठिनता या त्रुटि भी दूर कर दी गई। टाइम्स के कार्य्यालय के जर्मनी-निवासी एक कारीगर ने एक ऐसी कल ईज़ाद कर दी जो एक घंटे में टाइम्स पत्र की २६८ सतरें वा १६,३८८ भिन्न-भिन्न प्रकार के टाइप कम्पोज करने लगी। इस कल के। टाइम्स के मालिकां ने उस कारीगर से मोल ले लिया।

पारिलयामेंट की कामन्स सभा की वक्तृतात्रों के। सर्व साधारण के पास तक सबसे पहले पहुँचाने का भी प्रवन्ध किया गवा ; १८८५ ईसवी में पारिलयामेंट के भवन से लेकर टाइम्स के कार्यालय तक टेलीफोन लग गया। उधर पारिलयामेंट में वक्तृतार्ये होती थीं, इधर टाइम्स के कार्यालय में कम्पोजीटर लोग मैशीन द्वारा उन्हें कम्पोज करते जाते थे। इसके कुछ काल बाद पारिलयामेंट का काम आधी रात से आरम्भ होने लगा। तब से टेलीफोन की जहूरत नरही। ईसंवाददाताओं ही के द्वारा प्राप्त हुई वक्तृतात्रों की नकल छाप दी जाने लगी।

टाइप कम्पोज करनेवाली मैशीनों के कारण समय की बड़ी बचत हुई परन्तु छापने के बाद टाइपों के निकालने श्रीर उन्हें उनके

भिन्न-भिन्न स्थानों में रखने में बहुत समय व्यय होता था। पूर्वोक्त जर्मन कारीगर ने एक कल श्रीर तैयार की जो टाइपों के। निकाल-निकालकर उनके निश्चित स्थानों में पहुँचा देती थी। परंतु इस कल से श्राशाजनक सफलता न हुई। इसी बीच में विवस नाम के एक साइव ने टाइप ढालने की एक कल ऐसी तैयार की थी जो टाइपों को बहुत शीघ श्रीर साथ ही पुराने टाइपों से बहुत उम्दा श्रीर थोड़े ही खर्च में ढाल देती थी। १८६६ ई० में यह लाइनों टाइप (Lino type) मैशीन तैयार हुई। टाइम्स के मालिकों ने विवस साइब को श्रापने लिये टाइप ढालने का ठेका दे दिया। श्राज-कल टाइम्स के कार्यालय में जो टाइप एक वार काम में श्रा जाता है उससे फिर काम नहीं लिया जाता। वह गला डाला जाता है। मैशीन-द्वारा टाइप श्राप ही ढलते श्रीर मैटर कम्पोज होता जाता है।

१६०४-०५ में रूस-जापान-युद्ध हुन्ना था। उस समय युद्ध समा-चार पानें के लिए टाइम्स के मालिकों ने त्रपने कार्यालय से युद्ध-स्थल के एक जहाज तक बेतार का तार लगा दिया था। इस त्राभृत-पूर्व प्रबन्ध-कुशलता की जितनी तारीफ की जाय कम है।

टाइम्स में विज्ञापनों की भरमार रहती है। ज्यों-ज्यों उसकी ज्याति बद्धती गई त्यों-त्यों विज्ञापनों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। विज्ञापनों से टाइम्स को आमदनी भी बहुत होती है। टाइम्स में बड़े आकार के बीस पचीस एष्ट रहते हैं। यह एष्ट संख्या कभी-कभी अधिक भी हो जाती है। साम्राज्य दिन (Empireday) पर टाइम्स के अङ्क का आकार बहुत बढ़ जाता है। उसका यह अङ्क कभी-कभी ७२ एष्ठों का निकलता है।

समाचारों की सत्यता, साहित्य सम्बन्धिनी चर्चा श्रीर गवेषण-पूर्ण लेखों की महत्ता के लिये टाइम्स बहुत प्रसिद्ध है। उसके लेखक

योग्य—बहुत योग्य—श्रौर विद्वान् होते हैं। उनमें एक खास बात पाई जाती है। वे लोग प्रायः श्रपना नाम गुप्त रखते हैं। श्रथवा वे किसी काल्यनिक नाम से लेख देते हैं। उसके संवाददाताश्रों की संख्या भी बहुत श्रिषक है। उनकी संख्या सैकड़ों है। विदेश के बड़े-बड़े नगरों में सर्वत्र उसके सवाददाता रहते हैं। टाइम्स के प्रचाराधिक्य श्रौर उसकी उन्नति का एक कारण यह भी है कि कोई श्रौर किसी श्रेणी का मनुष्य श्रपनी शिकायत लिख भेजे, तथ्यांश होने पर, टाइम्स उसे बहुत करके बिना छापे नहीं रहता। समाचार मंगाने का प्रबन्ध जितना श्रच्छा टाइम्स का है उतना श्रौर किसी भी पत्र का नहीं।

टाइस के समाचारों की सत्यता के विषय में एक घटना उल्लेख योग्य है। १८४० ईसवी में टाइम्स के एक संवाददाता ने पेरिस से यह समाचार भेजा कि जालसाजों के एक बड़े भारी दन ने जाली हुण्डियाँ बनाई हैं ऋौर वे शीघ्र ही एक दिन योरप के बड़े-बड़े बैंकों में पेश की जायँगी। टाइम्स ने सारी जिम्मेदारी प्रपने ऊपर लेकर इस समाचार का, कुछ जालसाजों के नाम सिहत, प्रकाशित कर दिया। समाचार सत्य निकला। फल यह हुआ कि कितने ही बैंक ठगे जाने से बच गये। एक आदमी ने, जो जालसाजों के दल का बताया गया था, टाइम्स के ऊपर मान हानि की नालिश ठोंक दी। श्रिभयोग बहुत दिनों तक चला। ऋंत में टाइम्स ही की जीत हुई। परन्तु पचइत्तर हज़ार रूपया मुकदमें बाजी में स्वाहा हो गया। इस पर श्राहकों ने टाइम्स की सहायता के लिए चन्दा किया; परंतु उसके स्वाभिमानी मालिकों ने चन्दे की रक्षम लेना नामंजूर कर दिया और जो रुपया चन्दे से एकत्र हुआ था उसे उन्होंने एक स्कूल के। दान कर दिया।

सर्व-साधारण की सेवा करते हुये टाइम्स के। ख्रौर भी कई बार ख्रार्थिक हानि उठानी पड़ी है। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्क्ड के ख्रन्त

में इँगलैंड में बहुत सी ऐसी रेलवे कम्पनियाँ खड़ी हुईं जो थोड़े ही दिन चल कर टूट मईं | इन कम्पनियों के नाम पर धूर्त लोग सर्व-साधारण के। खूच ठगते थे। १८४५ ईसवी में टाइम्स ने इन धूर्तों के विरुद्ध घोर क्यान्दोलन किया। फल यह हुक्या कि टाइम्स के। उन विज्ञापनों के न मिलने से बड़ी श्रार्थिक हानि उठानी पड़ी जो उन कम्पनियों की श्रोर से उसमें छपते थे। परन्त उसकी तो हानि हुई, जन-साधारण का बहुत लाभ पहुँचा । लोग ठगे जाने से बच गये।

यद्यपि विदेश में टाइम्स के स्वतन्त्र संवादहातात्रों की कमी नहीं, तथापि रूटर की संवाददायिनी एजेन्टों से भी उसका गहरा सम्बन्ध है। इस एजेन्सी के जन्मदाता का नाम जूलियट ह्राटर था। १८४९ ई० में उसने इस एजेन्सी की स्थापना पेरिस में की थी। पेरिस और बर्लिन के बीच में तार लगा था। इसलिये इन दोनों स्थानों के समाचार तार द्वारा त्राते थे। फ्रांस ब्रौर जर्मनी के ब्रान्य स्थानों श्रीर बड़े बड़े नगरों से समाचार मँगाने का काम कबूतरों से लिया जाता था। ज्यों-ज्यों तार का प्रचार बहुता गया त्यो-त्यों एजेन्सी भी श्रपना काम बढाती गई। उनसे टाइम्स का सम्बन्ध १८५० ईसवी में हुआ था।

टाइम्स के दैनिक संस्करण के ऋतिरिक्त और भी कई संस्करण निकलते हैं ! सप्ताइ में तीन बार निकलने वाशे संस्करण का नाम "मेल" ( Mail ) है । १८७७ ईसवी से एक साप्ताहिक संस्करण भी निकलता है। १८८४ ईसवी में कानूनी बातों की ब्रालोचना के लिये "ला रिपोर्टस" ( Law Reports ) का जन्म हुआ। "कमर्शल केसेज" (Commercial Cases) वाणिज्य-व्यवसाय की चर्चा रहती है। १८६७ में साहत्य-सम्बन्धी विषयों की विवेचना के लिये टाइम्स के "लिटरेचर" ( Literature ) ऋर्थात् साहित्य नाम के एक

साप्ताहिक संस्करण का जन्म हुन्ना था | पर वह पत्र शायद श्रीरों के। दे दिया गया है । उसके स्थान में दैनिक टाइम्स के वृहस्पतिवार के श्रङ्क के साथ एक साहित्य-सम्बन्धी कोड़-पत्र निकलता है । इस कोड़-पत्र से श्राँगरेजी साहित्य का बड़ा उपकार हुन्ना है । लोगों ने इसे बहुत पसन्द किया है । १६०४ से दैनिक टाइम्स में व्यापार सम्बन्धी (Financial and Commercial Supplement), १६०५ में भवन-निर्माण-सम्बन्धी (Engineering Supplement) श्रीर १६१० से स्नियों के लिये (Women's Supplement) नामक कोड़पत्र भी सप्ताह में एक-एक बार निकलते हैं ।

टाइम्स का पुस्तकालय बहुत विशाल है। उसके कार्यालय से बहुत सी अप्राप्य और अप्रूल्य पुस्तकें भी समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। अगिरेजी विश्वकोश (Encyclopædia Britanica) के पिछले संस्करण वहीं से निकलें हैं। मूल्य भी उसका बहुत कम रक्खा गया है। जर्मनी के प्रसिद्ध राजनीतिक विस्मार्क का गुप्त जीवन चिरत, दिल्ली अप्रीका के युद्ध सम्बन्धी प्रन्थ और रूस जापान के युद्ध का इतिहास आदि भी टाइम्स ही के कार्यालय से प्रकाशित हुये हैं, और भी अपनेक अपनेशल प्रंथ उसकी बदौलत सर्व-साधारण के पढ़ने के। मिले हैं। प्रन्थों का प्रकाशन-कार्य उसने अब तक बराबर जारी रक्खा है।

[ ग्रागस्त, १६२६

# १९--खुदाबख्श लाइब्रोरी

बाँकीपुर में एक नामी पुस्तकालय है। उसका नाम है खुदाबर रा लाइब्रेरी। १६०३ ईसवी तक उसे बहुत कम लोग जानते थे। परन्तु पूर्वोक्त वर्ष लार्ड कर्जन ने उसका मुलाइजा किया तब से गवर्नमेंट के स्त्रनेक बढ़े-बड़े स्त्रफसर उसे देखने के लिए स्त्राने लगे। फ़ल यह हुस्रा कि इस पुस्तकालय की प्रसिद्धि ही गई। बात यह है कि इम लोग स्त्रपनी स्त्रांखों देखना नहीं जानते। जब स्त्रीर के इं हमें के इं चीज दिखा देता है स्त्रीर उसके गुण बता देता है तब इम लोगों ने इस पुस्तकालय का पहचाना। स्त्रब तो इसका नाम देश देशान्तरों तक में हो गया है। इस पुस्तकालय में कुछ पुस्तक —हस्त-लिखित — ऐसी भी है जो स्नन्यत्र कहीं नहीं। लन्दन, बर्लिन, पेरिस, न्यूयार्क स्त्रीर सेन्ट पिटर्सवर्ग में भी उनकी कापियाँ नहीं।

गत एपिल में बाँकीपुर से 'एक्सप्रेस" नामक श्राँगरेजी भाषा के समाचार पत्र ने श्रपना एक विशेष श्रङ्क निकाला। उसमें इस पुस्तकालय पर एक सचित्र लेख है। उसी से लेकर, कुछ बातें इसकी पुस्तकों के सम्बन्ध की, नीचे लिखी जाती हैं।

इनमें जो पुस्तकें हैं वे खुदाबल्श नामक एक पुस्तक प्रोमी विद्वान् की एकत्र की हुई हैं। उनका पुस्तकें एकत्र करने का व्यसन सा था। अस्ते दम तक उन्होंने दूर-दूर से पुस्तक मँगाकर और हजारों रुपया खर्च करके उन्हें इसमें रक्खा। पुस्तकालय के लिये उन्होंने एक अच्छी इमारत भी बनवा दी। उसमें विशेष करके अपनी पारसी ही की पुस्तकें अधिक हैं। ये पुस्तकें बड़े ही महत्व की हैं; केाई कोई तो अपनोल और दुष्पाप्य भी कही जा सकती हैं। उनमें से कितनी ही ऐसी हैं जो देहली के बादशाहों की लिखाई हुई हैं। अपन, फारिस और तुकिस्तान तक के नामी नामी लेखकां की वे लिखी हुई हैं। लाखें हपये उनके लिखने में खर्च हुए हैं।

पुस्तकें अनेक विधवों की हैं। इतिहास, दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य, वेदान्त, आयुर्वेद आदि कोई विषय ऐसा नहीं जिस पर अनेक अनेक पुस्तकों न हों। पर हैं वे सब मुसलमानों ही की रची और लिखी हुई। जिनका सम्बन्ध धर्म से हैं वे सब की सब प्रायः मुसलमानी ही धर्म की हैं। डाक्टर डेनिसन रास ने इस पुस्तकालय की पुस्तकों की एक बहुत बड़ी सूची प्रकाशित की हैं। उससे इस पुस्तकालय के अनमोल रत्नों का ज्ञान सर्व साधारण के। होने में बहुत सुभीता हो गया है। इस पुस्तकालय में हजारों अलभ्य प्रन्थ-रत्न ही नहीं, किन्तु कितने ही पुराने प्रन्थकारों के हाथ से लिखी हुई, उनके प्रन्थों की असल कापियाँ, भी हैं। उनमें उन्हीं के हाथ से किये गये संशोधन, परिशोधन, टिप्पियाँ और काट-छाँट, जैसे के तेसे, देखने के। मिलते हैं। अस्व में जब से विद्या-दीपक की ख्योति जली तब से जितने उत्तमोत्तम प्रन्थ प्रकाशित हुये उनमें से अधिकांश की कापियाँ इस पुस्तकागार में संग्रहीत हैं। इस पुस्तकागार के। देख लिया मानो मुसलमानों के विद्या-विकाश का मूर्तिमान रूप देख लिया।

इसमें शाहनामा की एक कापी है। उसे काबुल और काश्मीर के गवर्नर, श्रकी मरदान खाँ, ने शाहजहाँ बादशाह का नजर किया था। उसकी लिप बड़ी ही सुन्दर है। हाशिये पर सुनहरा काम है। ९४२:

हिज़री की लिखी हुई है। ६१२ पृष्ठ पर त्राली मरदन ही के हाथ का एक जेल है. जिसमें लिखा है कि यह पुस्तक मैंने बादशाह को भेंट में दी । एक कापी शाहिन्शाहनामे की है | उसमें रूम के सुलतान मुहम्मद तीसरे का चरित. पद्य में है। इस पुस्तक की दूसरी कापी आज तक ग्रीर कहीं नहीं मिली । यह कापी शायद खुद सुल्तान के लिए कुस्तुन-तनिया ही में लिखी गई थी। किसी प्रकार यह देहली पहुँची श्रीर शाही पस्तकालय में रखी गई। इस पर तैमूरी घराने के कितने ही बादशाही और अमीरो की मुद्दरे श्रीर दस्तखत हैं। शाहेजहाँ की बड़ी लड़की, जहानस्रारा बेगम, की भी मुहर इस पुस्तक पर है। यह लड़की विद्षी थी। इसकी मुहर बहुत कम देखने में ब्राई है। हाफिज के दीवान की कई काथियाँ, इस पुस्तक में, हैं | उनमें एक काथी बड़े महत्व की है | उस पर हुमायँ श्रीर जहाँगीर के हाथ से लिखे गये कितने ही टिप्पण, हाशिये पर हैं | तुलसीदास की रामायण की तरह दीवानेहाफिज से भी शाकुन या प्रश्न पूछे जाते हैं। यथाविधि पुस्तक खोलकर उस शेर का मतलब देखा जाता है जो खोलने पर निकलता है! उसी के अनुसार प्रश्न करने वाला अपने प्रश्न का फलाफल का उल्लेख: पूर्वोक्त दोनों बादशाहों ने इस कापी के हाशिये पर श्रपने हाथ से किया है।

कुरान की तो न मालूम कितनी कापियाँ इस पुस्तकालय में हैं। वे इतनी सुन्दर हैं श्रीर उनकी लिपि इतनी मनोइर है कि देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है।

खान-खाना अड्दुर्रहीम ने यूसुफ जूलेखा की एक कापी लिखाई थी | उसके लिखाने में उसने एक हजार मुहरे खर्च की थीं | यह कापी उसने, जहाँगीर बादशाह की नजर की थी | यही कापी बाँकीपुर के इस पुस्तकागार की शोभा बढ़ा रही | यह ६३० हिजरी की लिखीः हुई है। हुमायूँ के भाई मिर्जा कामरान के दीवान की भी एक कापी क्यांनीय है। यह एक नामी लेखक की लिखी हुई है। जहाँगीर ऋौर शाहेजहाँ के दस्तखतों के सिवा ऋौर भी कितने ही बड़े-बड़े ऋमीरों के दस्तखत इस कापी पर हैं।

इस पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें बहुत पुरानी हैं। ६०० हिजरी तक की पुस्तकें इसमें हैं। जहरवी नामक एक ऋरब-निवासी इकीम की पुस्तक, ५८४ हिजरी की लिखी हुई, यहाँ है। यह शल्य-चिकित्सा ऋर्थात् सर्जरी (Surgery) पर है। इस पुस्तक में चीर-फाइ के शस्त्रों के चित्र भी हैं, जिनमें से कितने ही शस्त्र ऋगजकल के डाक्टरी शस्त्रों से मिलते-जुलते हैं। कुछ पुरानी पुस्तकें ऐसी भी हैं जिनमें ऋगैषियों ऋगैर पशुऋगं के रंगीन चित्र भी हैं।

मुहम्मद साहब के जीवन-चरित और कुरान शरीफ़ के हितहास से संबन्ध रखनेवाली भी कितनी ही पुस्तकें इस संब्रहालय में हैं। इतिहास और नामी-नामी पुरुषों के जीवनचरित तो न मालूम कितने होंगे।

जहाँ तक इम जानते हैं, भारत में, एक भी विद्याज्यसनी हिंन् ने हिन्दु श्रों की बनाई हुई प्राचीन पुस्तकों का इतना बड़ा संग्रह श्रकेते ही नहीं किया। सग्रह करके सर्वसाधारण के लाभ के लिए उन्हें पुस्तकालय में रखना तो दूर की बात है।

## २०-मीलिकता का मृल्य

कुछ समय से, हिन्दी साहित्य में, मौलिक रचना का महत्व खूब गाया जा रहा है। ऐसी रचनाश्रों की कमी ही नहीं, प्राय: श्रभाव ही सा बताया जा रहा श्रीर जोर दिया जा रहा है कि सामर्थ्य रखनेवाले लेखकों को मौलिक ही पुस्तकों की रचना करनी चाहिये | इस पर प्रश्न हो सकता है कि ''मौलिक'' विशेषस्य का श्रर्थ क्या है ? केश्शकार कहते हैं कि जिस वस्तु का मूल अर्थात् जड़ उसी में हो उसी के। मौलिक कहते हैं। मतलब यह कि जिस पुस्तक में आरीर कहीं से कुछ भी न लिया गया हो वही मौलिक है।

यह तो "मौलिक" शब्द का ब्युत्पत्तिमूलक अर्थ हुआ। इसी अर्थ के। शायद ध्यान में रखकर हिन्दी-साहित्य से संबन्ध रखने वाली प्रतिि श्वित संस्थार्य मौलिक पुस्तकों के कर्ताओं के। बड़े-बड़े पारितोषिक देने की घोषणा करती हैं। परन्तु जब मौलिक मानी गई पुस्तकें जाँच करने वाले साहित्यशास्त्रियों के सामने जाती हैं तब और ही गुल खिलता है। तब तो वे लोग यदाकदा औरों की लिखी हुई मूल पुस्तकों के माध्यों और टीकाओं के। भी अपहार का पात्र निश्चित कर देते हैं। इससे या तो यह स्वित होता है कि के।शकारों का किया हुआ, मोलिक शब्द का अर्थ परीच्चक पिखतों के। मान्य नहीं या पुस्तकों मेजने वाली और उपहार देने वाली संस्था के मौलिक-रचना सम्बन्धी नियमों के परिपालन की उन्हें परवा नहीं। इससे यह भी स्वित होता है कि औरों के कथन के। अपनी भाषा में अच्छी तरह समक्ता देने वाले या उसकी व्याख्या करने वाले लेखक भी मौलिक लेखक ही के सदश महत्व रखते हैं।

संसार में ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। मनुष्यों पर अपने पूर्ववर्ती पुरुषों के ज्ञानोपदेश का असर पड़े बिना नहीं रहता। यही हाल लेखकों का भी है। किसी विषय पर कुछ लिखने वाले लेखक के हृदय में उन विषय की हष्ट्रपूर्व पुस्तकों के भाव जरूर ही जायत हो उठते हैं। जिसने कालिदास या भारिव या शेक्सपियर आदि महा-किवयों के काव्यों का परिशीलन किया है वह यदि उन्हीं काव्यों में विर्णित विषयों पर किवता लिखने बैठेगा तो यह सम्भव नहीं कि उसकी रचना में उनके भावों की कुछ न छाया न आ जाय। इस दशा में सर्वतीभाव से मौलिक रचना परम दुस्तर है। ऐसे लेखक दुनिया में

बहुत ही थोड़े हुए हैं जिन्होंने अपने पूर्ववती अन्थकारों के संचित ज्ञान से, अपनी रचनाओं में, कुछ भी लाभ न उठाया हो। सर जगदीशचंद्र वसु ने कितने ही नये नये और अद्भुत-श्रद्भुत आविष्कार किये हैं श्रीर उनका विरेचन बड़े-बड़े अन्थों में किया है। आप उनकी पुस्तकों के पिहुए। आप देखेंगे कि उन्होंने अपने पूर्ववती विज्ञान-वेत्ताओं के द्वारा संचित ज्ञान से कितना लाभ उठाया है। यह कोई नई बात नहीं। यह बात लेखक या विज्ञानवेत्ता की न्यूनता या चुद्रता की भी द्योत्तक नहीं। दूसरों के द्वारा प्राप्त ज्ञान से लाभ उठाने की परिपाटी तो परम्परा ही से चली आ रही है। और, पूर्वजों के इस ऋणीं से बचने का कोई उपाय भी तो नहीं। सभी लेखक—सभी अन्यकार—अपने पूर्ववत्ती पंडितों के ज्ञान से अपनी ज्ञान-वृद्धि करते चले आ रहे हैं। यह कम आज का नहीं, बहुत पुराना है और सतत जारी रहेगा। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य-समुदाय आज ज्ञानार्जन की जिस सोपान-पंक्त पर पहुँचा है उस पर कदापि न पहुँचता।

श्रतएव विवेचक जनों के। देखना चाहिये कि जो पुस्तक उनके हाथ में है या जिसकी वे समालोचना करते श्रा रहे हैं उसमें ज्ञानवर्धन की कुछ सामग्री है या नहीं । श्रर्थात् जिन लोगों के लिये वह लिखी गई है उनके लिये वह सामग्री उससे श्रच्छे क्य में श्रम्यत्र सुलम है या नहीं । यदि है श्रीर हाथ में ली हुई पुस्तक में कुछ भी, किसी तरह की, विशेषता नहीं तो उसे महत्वहीन सममना चाहिये। यदि यह बात नहीं श्रीर यदि उस पुस्तक से उसके विषय के किसी भी श्रंश की कमी दूर हो सकती है तो यह श्रवश्य ही श्रवलोकनीय है |

[ दिसम्बर, १६२६

## २१---कबायद-परेड की पुस्तकों में रोमन-लिपि

उस साल कानपुर में जो साहित्य-सम्मेलन हुआ था उसकी याद कीजिये। उस सम्मेलन की स्वागत-समिति के सभापति का भाषण, सम्मेलन में पुस्तकाकार बाँटा गया था। उसकी कापियाँ सम्मेलन-कार्याज्य. इलाहाबाद से अब भी मिल सकती हैं। उसमें हिन्दी हितैषियों का ध्यान रोमन-लिपि के आक्रमण की आर आकृष्ट किया गया था श्रीर लिखा गया था कि उस लिपि से देवनागरी लिपि के। भय हो रहा है। लेखक का वह सन्देह सच निकला। यो तो श्रीर भी कई लोगों ने इस देश में रोमन-लिपि के प्रचार की कोशिश की है श्रीर उससे होने वाले श्रनेक काल्यनिक लाभों का उल्लेख किया है. पर उनकी चेष्टायें फलीभूत नहीं हुई | परन्तु अब तो स्वयं सर-कार ने उसे श्रापनाने का सूत्रपात कर दिया है। इस सत्रपात की खबर शायद अब तक हिन्दी के हितचिन्तकों, हिन्दी की सभाश्रों और हिन्दी के समाचार-पत्रों के सम्पादकों के। नहीं। होती तो इस विषय की कछ न कछ चर्चा वे लोग अवश्य ही करते। परन्तु इस त्रिषयः की कहीं की भी गई. कुछ भी चर्चा, इस नोट के लेखक की दृष्टि में नहीं ऋाई।

सरकार का शासन और सरकार का खर्च प्रजा से प्राप्त हुये रूपये ही की बदौलत चलता है। इस दशा में उसके द्वारा प्रकाशित लेखों, पुस्तकों, कानूनों, विज्ञितियों और गैजटों श्रादि का श्रनुवाद, देशी-भाषाओं में, करने का श्रविकार सर्व-साधारण का होना ही चाहिये। श्रीर यह श्रविकार, श्रनेकांश में, उसे श्रव तक था भी। पर कुछ समय हुत्रा, सरकार ने एक मंतन्य, श्रपने गैजट श्राव इंडिया में, प्रकाशित करके इस श्रविकार में बहुत कुछ कतर-न्योंत कर दिया। श्रव कुछ ही कागज-पत्रों और पुस्तकों के। छोड़ कर और चीजों का

अनुवाद देशी भाषात्रों में किये जाने की मुमानियत हो गई है। सरकार अप्रच तक जो फौजी किताबें, कवावद परेड आदि से सम्बन्ध रखने वाली. निकलती थीं उनका अनुवाद करके कुछ लोग चार पेसे कमा खाते थे। उनके अनुवाद सन्दर होते थे और ठीक-ठीक भी होते थे। जिन फौजी सिपाहियों वगैरह के लिये वे अनुवाद किये जाते थे कि वे इन्हें बहुँत पसन्ट करते और खुशी से खरीदते और पढ़ते थे। सरकारी दफ़्तरों से भी ऋँगरेजी कवायद-परेड की पुस्तकें। के ऋनुवाद हिन्दी, उर्द और गुरमुखी ब्रादि भाषात्रों में निकलते थे। पर वे वैसे ही होते थे, ऋौर ऋब भी होते हैं, जैसे प्रचलित ऐक्टों (कानुनों ) त्रौर त्रान्य सरकारी पुस्तकों के होते हैं। ऐसे श्रानुवादों की भाषा दुषित ही नहीं, दुक्तह भी होती है। इसी से लोग उनकी ऋषेद्धा अन्य अनुवादकों और प्रकाशकों के अनुवाद अधिक पसन्द करते थे। वे उनकी समक्त में अच्छी तरह आ जाते थे। इससे सरकारी आजाओं के पालन ऋौर कवायद-परेड के नियमों की जानकारी ऋासानी से हो जाने के कारण सरकारी काम में भी विशेष सुभीता होता था । परन्तु इन सुमीतों की स्रोर हकपात न करके सरकार ने स्रब गैर-सरकारी अनुवादों का किया जाना ही बहुत कुछ रोक दिया है। उसने ऐसा क्यों किया. इस पर अनुमान लड़ाना व्यर्थ है। सम्भव है, इस नई ब्राज्ञा ही से उसने ब्रापना ब्रीर देश का लाभ सोचा हो। यह भी सम्भव है कि इस श्राज्ञा की तह में काई राजनैतिक रहस्य हो। श्रस्त ।

बात यहीं तक नहीं रही! सुनते हैं, अब कवायद परेड की किताबों, और देशी पल्टनों के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली अन्य पुस्तकों, से देवनागरी, उर्दू और गुरमुखी आदि अचरों का भी "बाय-काट" कर दिया गया है। शायद इस विषय में कोई मन्तव्य या आदेश भी फीजी महकमें से निकल गया है। सो, यदि यह सच है तो

श्रव हिन्दुश्रों, मुसल्मानों. सिक्खों, पहाड़ियों गोरखों तथा श्रन्य सैनिक को उनकी लिपि के दर्शन दर्लम हो जायँगे। श्रीर बहुत संभव है, वे दुर्लम हो भी गये हों। यह सच है या नहीं श्रीर इस नई श्राज्ञा से सरकार ने क्या लाभ सोचा है, इसकी पूँछपाँछ, लेजिस्सेटिव कौंसिल श्रीर कौंसिल श्राप् स्टेट से के हैं मेम्बर साइव चाहे तो कर सकते हैं। परन्तु उन बेचारों के। ऐसे छोटे-छोटे कामों के सम्बन्ध में सरखपीं करने की क्या जरूरत ? श्रीर जक्ररत हो भी तो उन्हें इसकी खबर भी कैसे मिले! उनमें से शायद ही किसी भूले-भटके की दृष्ट इस नोट पर पड़े। फौजी महकमें से प्रकाशित पुस्तकें। श्रीर श्राज्ञा-पत्रों में क्या लिखा रहता है श्रीर कब क्या निकलता है, इसकी जानकारी प्राप्त करने की फुरसत उन्हें कहाँ ? देश का दुर्भाग्य!

कोंसिल श्रीर श्रसेम्बली के श्रमेक देश-भक्त मेम्बर भीज में हिन्दु-स्तानी श्रफ्सरों की वृद्धि श्रीर श्रिषकता कर देने के लिए बड़ी-बड़ी चेष्टायें कर रहे हैं। सरकार भी उन्हें दाद देने पर तुली हुई है। कुछ सुभीते उसने कर भी दिये हैं। पर वह लम्बी दौड़ के लिए तैयार नहीं। वह धीरे-धीरे कदम बढ़ाना चाहती है। इतना धीरे जितना कि नीचे दिये गये एक देहाती गिणत-प्रश्न के लँगड़े की चाल से सूचित होता है—

लँगड़ा चला गङ्ग नहाने सो दिन में ऋँगुल भर जाने। ऋस्सी कोस गङ्ग का तीर, कितने दिन में पहुँचे वीर?

सो इधर तो सरकार चींटी की चाल से भी धीमी चाल से फीजी श्रफसरों की संख्या में हिन्दुस्तानियों की वृद्धि करना चाहती है, उधर उनकी लिपि के। वह गलहस्त दे रही है श्रौर शायद दे भी चुकी है। इसका क्या मतलब है, सो इम जैसे मन्द बुद्धियों की समक्त के बाहर की बात है। प्रजा के प्रतिनिधि श्रौर कौंसिलों के मेम्बर महोदय इसे समम सके तो सममतने की चेष्टा करें। इमारा ख्याल तो है कि अपनी भाषा और श्रपनी लिपि के स्वीकार और ज्ञान से देश प्रेम बढता है और उसके अस्वीकार अथवा त्याग से वह घटता है। इस दशा में ऋपनी लिपि से सम्बन्ध छोड़ना या छुड़ा देना देश के कल्याण का विवातक है। कबायद-परेड वगैरह की फौनी पस्तकां में भाषायें तो देशी ही रहेंगी, लिपि-मात्र रोमन हो जायगी। इस कारण सैनिका का लगाव ऋपनी लिपि से छुट जायगा । जो लोग फीज में भरती होकर ही कुछ लिखना पढना सीखेंगे वे रोमन श्रद्धारों में छपी हुई कवायद की किताबें तो पढ़ ही लेंगे; पर अपने धर्म-कर्म की रामायण त्रादि भी न पढ सकेगे। इससे उनकी कितनी हानि होगी. इसकी नाप-तोल करने की जरूरत नहीं। वह सर्वधा अनुमान-गम्य है। रोमन श्रदारों में श्रनेक दोष है। उनमें इस देश की भाषायें श्रव्छी तरह लिखी भी नहीं जा सकतीं। उनके द्वारा यहाँ की बोलचाल के कितने ही शब्दों के उच्चारण ठीक-ठीक व्यक्त ही नहीं हो सकते। त्र्यतएव इस नई घटना से सरकार श्रीर सरकारी फीज के श्रफसरों का चाहे जो लाभ हो, सैनिकों की सर्वथा ही हानि है। फौजी अप्रक्सर इस देश की लिपियाँ बहुधा नहीं पढ़ सकते। रोमन लिपि में छपी हुई पुस्तके वे अवश्य से आसानी से पढ सकेंगे और इस बात का निश्चय कर सकेंगे कि किसी ने, किसी बहाने, कोई काविल-एतराज बात तो उनमें नहीं घुसेड़ दी। इसके सिवा सरकार की इस नई श्राज्ञा की तह में और भी कारण हो सकते हैं, पर उनका अनुमान करना, न करना, राजनीति विशारदों हो पर छोड़ देना इम उचित सममते हैं।

[ जनवरी, १६२८

Library

मुद्रक-विश्वप्रकाशाः कला प्रेस, प्रयाग ।

## आलोचना व निबन्ध